# संस्कृत साहित्य क्ष इतिहांस

# संस्कृत-साहित्य का इतिहास

(संशोधित तथा संवर्धित)

लेखक-

हंसराज अग्रवाल एम. ए., पी. ई. एस., फ़ुइर ऐग्जिबिश्वर श्रीर गोवड मैंडलिस्ट, मैस्बर बोर्ड श्राव् स्टबीज़ इन संस्कृत, ऐडिडमैस्बर ग्रोरियण्टल फेंक्क्टी पंजाब युनिवर्सिटी, श्रध्यस संस्कृत हिन्दी विभाग, गवर्नमेंट कालेज, लुध्याना

डा. लच्मग्रस्त्ररूप एम. ए., डी. फ़िल. (त्राक्सन) शाफिसर डि. ऐकंडेमि (फ्रांस) शोनेसर बाव् संस्कृत, पंजाब युनिवर्सिटी लाहीर द्वारा लिखित पूर्व शब्द सहित।

प्रकाशक----

# राजहंस प्रकाशन

सदर बाजार, दिल्ली

मूल्य---

तृतीयावृत्ति]

विद्यार्थी संस्करण ४॥।) लायत्रेरी संस्करण अ॥)

[१६४०

पहला संस्करण .. १६४२ दूसरा संस्करण ... १६४० तीसरा संस्करण . १६४०

Printed by Amar Chand at the Rajhans Press, Sadar Bazar Delhi, and published by Rajhans Prakashan, Sadar Bazar, Delhi.

#### समर्पेग

हिन्दीं साहित्य के अनन्य प्रेमी, राष्ट्र-भाषा के निःस्वार्थ भक्त, देवनागरी लिपि के परम उपासक, हिन्दो साहित्य-सम्मेलन के मृतपूर्व प्रधान, अलाहाबाद युनिवर्सिटी के भृतपूर्व वाईस-चान्सलर, विद्वानों के परम पूज्य, श्रीयुत पंडित प्रवर डाक्टर 'अमरनाथ भा' के कर कमलों में सादर समर्पित

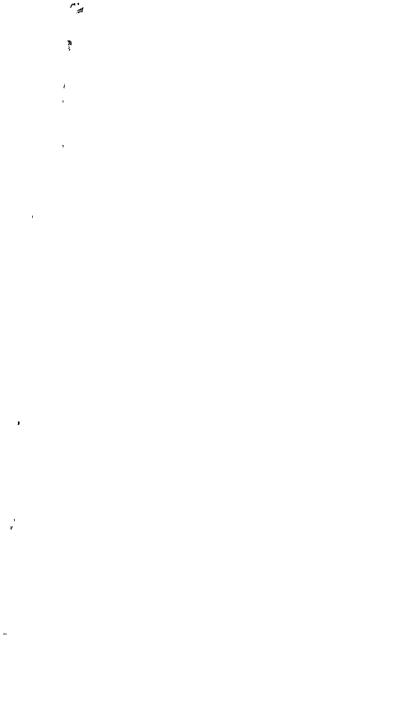

# पूर्व-शब्द

सस्कृत-साहित्य विशाल और अनेकांगी है। जितने कास तक इसके साहित्य का निर्माण होता रहा है उत्तने काल तक जगत में किसी अन्य साहित्य का नहीं। मौलिक मूल्य मे यह किसी से दूसरे नम्बर पर नहीं है। इतिहास को खेकर ही संस्कृत-साहित्य जुटि-पूर्ण समका जाता है। राजनीतिक इतिहास के सम्बन्ध से तो यह तथा-कथित जुटि विरुक्त भी सिद्ध नहीं होती। राजत गिर्मा के ख्यात-नामा लेखक करुहण ने लिखा है कि मैंने राजाओं का इतिहास लिखन के लिए अपने से पहले के ग्यारह इतिहास-प्रनथ देखे हैं और मैंने राजकीय लेख-संग्रहालयों में अनेक ऐसे इतिहास-ग्रन्थ देखे हैं जिन्हें कीडों ने खा डाला है, अतः अपाट्य होने के कारण वे पूर्णत्या उपयोग में नहीं लाए जा सके हैं। कल्हण के इस कथन से विरुक्त स्पष्ट है कि संस्कृत में इतिहास-ग्रन्थ लिखे जाते थे।

परम्तु यदि साहित्य के इतिहास को लेकर देखें तो कहना पडेगा कि कोई एसा प्रमाण नहीं मिलता है जिससे यह दिखाया जा सके कि कभी किसी भी भारतीय भाषा में संस्कृत का इतिहास खिखा गया था। यह कला आधुनिक उपज है और हमारे देश में इसका प्रचार करने वाले यूरोप निवासी भारत-भाषा-शास्त्री हैं। संस्कृत-साहित्य के इतिहास अधिकतर यूरोप शौर अमेरिकन विद्वानों ने ही लिखे हैं। परन्तु यह बात तो नितान्त स्पष्ट है कि विदेशी लोग चाहे कितने बहुक्त हों, वे सम्यता, संस्कृति, दर्शन, कला और जीवन-दृष्टि की दृष्टि से अत्यन्त भिन्न जाति के साहित्य की अन्तरात्मा की पूर्ण अभिम्मशंसा करने या गहरी था

**जैने में श्रसमर्थ हो रहें**गे। किमी जाति का साहित्य उसकी रूटि-परम्परा की, परिवेष्टनों की, भौगोलिक स्थितियों की, जलवायु से सम्बद्ध अव-स्थाओं की श्रोर राजनैतिक संस्थाश्रोंकी संयुक्त प्रसृति होता है। श्रवः कियी जाति के साहित्य को ठीक-ठीक ब्याख्या करना किसी भी विदेशों के ितए दुस्साध्य कार्य है। अब समय है कि स्वयं भारतीय अपने साहित्य के इतिहास-प्रन्थ जिखते और उसके (ग्रर्थात् साहित्य के) छन्दर छुपी हुई श्रातमा के स्वरूप का दर्शन स्वयं कराते। यही एक कारण है कि मैं श्रीयुत हसराज समयास एम० ए० द्वारा तिस्तित सम्झत साहित्य के इस इतिहास का स्वागत करना हूँ। श्रेःयुत श्रयवाल एक यशस्वी विद्वान् है। उसने फुला छात्रवृत्ति प्राप्त की थी और उसे विरयविद्यालय के स्वर्ण पदकों से सम्मानित होने का सौभारय प्राप्त है। यह आते हए समय की ग्रुभ सूचना है कि भारतीयों ने श्रपने साहित्य के इतिहास में श्रभिरूचि दिखलानी प्रारम्भ कर दी है। मेरा विचार है कि संस्कृत साहित्य का इतिहास खिखने वाले बहुत थोड़े भारतीय हैं, श्रीर पञ्जाव में तो श्रीयुत प्रप्रवाल से पहला कोई है ही नहीं। इन दिनों बी० ए० के छात्रों की श्रावश्यकता पूर्ण करने वाला, श्रीर संस्कृत साहित्य के अध्ययन में उनकी सद्दायता करने वाला कोई प्रन्थ नहीं है. क्योंकि संस्कृत के उपसभ्यमान इतिहास यन्थों में से श्रीवक ग्रन्थ उनकी योग्यता से बाहर के हैं। यह ग्रन्थ बी० ए० श्रेणी के ही छात्रों की आवश्यकता को पूर्ण करने के विशेष प्रयोजन से जिखा गया है। जैखक ने बड़ा परिश्रम करके यह इतिहास जिखा है और मुम्ते विश्वास है कि यह जिनके लिये लिखा गया है उनकी श्रावश्यकता श्रों को बडी श्रद्धी तरह पूर्ण करेगा।

लंदमण स्वरूप

(एम० ए०, डी० फिल०, श्राफ़िसर डी र्फ़िड मी)

#### प्रथम संस्करण का त्रामुख

संस्कृत-साहित्य का महस्त्र बहुत बडा है (देखो पृष्ठ १-४) । हिन्दी भाषा का संस्कृत से घनिष्ठ सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध है जो

कि एक लड़को का श्रपनी माता से होता है (देखो पृष्ठ १९-१२)। सस्कृत-साहित्य से सम्बद्ध इतिहास का हिन्दी में श्रभाव कुछ खलता साथा श्रतः में यह प्रयास संस्कृत-साहित्य से श्रनुराग रखने वाले

सा था, श्रतः में यह प्रयास संस्कृत-साहित्य सं श्रतुराग रखन वाले हिन्दी प्रेमियों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

इस प्रन्थ को लिखते समय मेरा विशेष जच्य इस विषय को सस्कृत साहित्य के प्रेमियों के लिए श्रधिक सुगम श्रीर श्रधिक श्राकर्षक

बर्तात साहित्य के प्राप्तया के खिलू आवक जुर्गन आर आवक आक्ष्य बनाने को ओर रहा है। इस लह्य तक पहुंचने के खिलू मैने विशेषतया विश्लेषण् शैली का सहारा खिया है। उटाहरणार्थ, मेंने यह अधिक

श्रच्छा समसा है कि कविकुलगुरु कालिदास का वर्णन महाकाव्य प्रखेता

के या नाटककार के या संगीत-काव्य कर्ता के रूप में तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर न दे कर एक ही स्थान पर दे दिया जाए । जहां-जहां सम्भव हुमा है श्राधुनिक से श्राधुनिक श्रनुसन्धानों के फलों का समा-

वेश कर दिया है। पारचात्य दृष्टि कोण का श्रन्धा-धुन्ध श्रनुकरण न कर के मैने पूर्वीय दृष्टि-कोण का भी पूरा-पूरा ध्यान रक्खा है।

में उन भिन्न-भिन्न प्रामाणिक लेखकों का श्रत्यन्त कृतज्ञ हूं—जिनमें से कुछ उल्लेखनीय ये हैं,—मैक्डॉनल, कीथ, विंटरनिट्ज, पीटरसन, टामस, हौपिकन्स, रैप्सन, पार्जिटर, और ऐजरटन—जिनकी कृतियों को मैने इस प्रनथ के लिखते समय बार-बार देखा है और पान-टिप्प-शियों में प्रमाशतया जिनका उड़तेख किया है। अपने पूज्य अध्यापक डा॰ सदमशस्वरूप एम-ए॰, डी॰ फिल्ल., आफिसर डि ऐकेड मि फांस, संस्कृत प्रोफ्रैसर पञ्जाब यूनिवर्सिटी लाहौर को में विशेषत: धन्यवाद देता हूं, जिनके चरश कमलों में बैठकर मेंने वह बहुत कुछ सीखा जो इस प्रनथ में भरा हुआ है। इस प्रनथ के लिए पूर्व शब्द खिखने मे उन्हों ने जो कप्ट सहन किया है, में उसके लिए भी उनका बड़ा श्राशीहूँ।

इस पुस्तक के खिंखने में मुक्ते अपने परम मित्र श्रीयुत श्रुतिकान्त शर्मा शास्त्री, एम॰ ए० साहित्याचार्य से विशेष सहायता मिली हैं। उनके अनथक प्रयत्नों के बिना इस पुस्तक को हिन्दी जगत के सम्मुख इतनी जल्दी प्रस्तुत करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य होता, अत: मैं उनका भी बडा श्रभारी हैं।

श्राशा है कि हिन्दी जगत् इस श्रभाव-पूर्ति का समुचित ग्रादर करेगा।

> विद्वानीं का सेवक हंसराज अग्रवाल

## ततीय संस्करण के सम्बन्ध में

जहां मुक्ते अपने सुविज्ञ तथा कृपालु पाठकों का विशेष रूप से धन्यवाद करना है कि उन्हों ने इस पुस्तक का आशातीत आदर कर के मुन्ने अस्यन्त अनुगृहीत किया है, वहां मुक्ते इस बात की भी चमा मांगनी है कि प्रेम की अनेक कठिनाइयों तथा मुद्रण की नाना असुविधाओं के कारण प्रकाशक प्रयस्त करने पर भी उनकी प्रेम मरी मांग को प्रा करने में असमर्थ रहे। इस संस्करण को भी छपते छपते तेरह मास से उपर लग गए। तो भी मैं राजहंस प्रेस के संचालकों का धन्यवाद करता हूँ कि वे इस पुस्तक को इस सुन्दर रूप से निकालने में समर्थ हुए। मैं आशा रखता हूँ कि भविष्य में पाठकों को इतनी लम्बी प्रतीचा नहीं करनी पड़ेगी।

भास के अन्यों में पृष्ठ ७२ पर उसके १४ वें नाटक 'यज्ञफलम्' का वर्गान किया गया है। विशेष खोज से पता चला है कि वास्तव में यह एक कृत्रिमता (forgery) है और कि यह नाटक महाकवि भास का नहीं है।

कीटल्य के अर्थशास्त्र का सस्कृत साहित्य में विशेष महत्व है। पहले संस्करण में उसे परिशिष्ट में रखा गया था। इस संस्करण में उसपर मूल पुस्तक में भलग अध्याय दिया गया है। स्थान स्थान पर और भी आवश्यक सुधार किए गए हैं। आशा है कि विद्वान् पाठक इसे उपयोगी पायेंगे।

विनीत:

हंसराज अग्रवाल

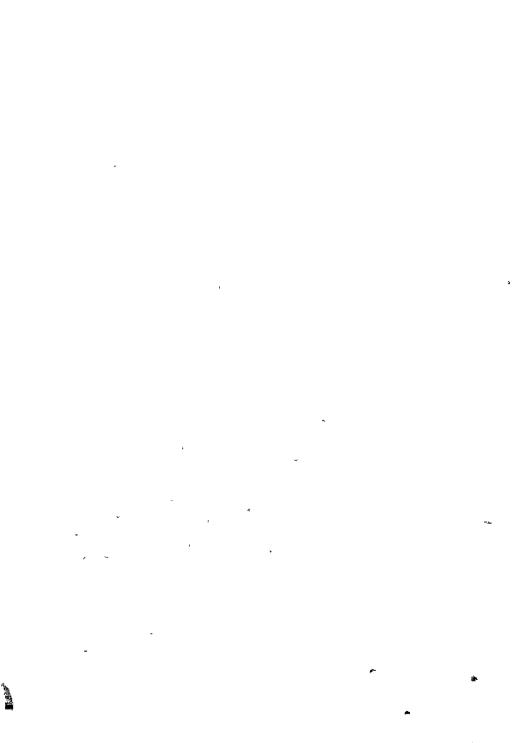

# विषय-सूची

#### अध्याय १

१. संस्कृत साहित्य का महत्त्व

थ. संस्कृत श्रीर श्राधुनिक भाषाएं

s श्रीताम संश्लिक की क्रिकेटकार्य

२. भूरोप के अपर संस्कृत साहित्य का प्रभाव ३. संस्कृत में ऐतिहासिक तत्त्व का श्रभाव

४. क्या संस्कृत बोल-चाल की आघा थी ? ...

| 4. | अर्य लस्कृत का विश्वताषु                               | C. |
|----|--------------------------------------------------------|----|
|    | अध्याय २                                               |    |
|    | रामायण और महाभारत                                      |    |
| ٥. | ऐतिहासिक महाकान्यों की उत्पत्ति २                      | Ŗ  |
| Ξ  | (क) रामायण. (ख) इसका महत्त्व, (ग) इसके संस्करण,        |    |
|    | (घ) इसका वर्णनीय विषय, (ङ) इसके उपाख्यान, (च) इस       |    |
|    |                                                        | ¥  |
| 8, | (क) महाभारत—इसके विस्तार की कचाएं: (ख) इसका            |    |
|    | सहस्व, (ग) (१) इसके साधारण संस्करण, (२) इसके           |    |
|    | त्रालोचन।पूर्ण संस्करण, (३) इसकी टीकाएं, (घ) इसका      |    |
|    | वर्गोनीय, विषय, (ङ) इसके उपाख्यान, (च) इसने वर्तमान    |    |
|    | रूप कैसे प्राप्त किया ? (छ) इसका काल, (ज) शैली।        | Ę  |
| 30 | दोनों ऐतिहासिक महाकाव्यों का श्रन्योन्य सम्बन्ध (क)    |    |
|    | परिमाण, (ख) रचयितृत्व, (ग) मुख्य प्रन्थभाग, (घ) दोनों  |    |
|    | बाहाकाव्यों का विकास, (ङ) पारस्परिक सम्यन्ध, (च) रचना- |    |
|    | स्थान (त) प्रतस्परिक समय-साम्य                         | å. |

# संस्कृत साहित्य का इतिहास

#### अध्याय ३

#### पुराग्।

| 2114                                     |                 |             |
|------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ११, (क) पुरायों की उत्पत्ति              |                 | ४२          |
| (स) पुर शों का उपचय                      |                 | <b>४</b> ३  |
| (ग) पुराणों का विषय                      | 54 + a          | ४३          |
| (घ) पुराखों में इतिहास                   |                 | **          |
| (ङ) पुरा <b>गों</b> का काल               | ••              | 48          |
| श्रध्याय ४                               |                 |             |
| भास                                      |                 |             |
| १२. संस्कृत साहित्य में भास का स्थान     | ·/              | ६४          |
| <b>१३, क्या इन नाटकों का रचियता</b> एक र | ही व्यक्ति है   | ६६          |
| १४. तब इन का रचियता कीन है ?             | 3 b ¢           | <i>'9</i> 0 |
| १५. भास के छन्य ग्रन्थ                   | • • •           | ७२          |
| १६. भास की शैली                          | 2 * *           | ७३          |
| १७. काल                                  | <b>&gt; .</b> . | હજ          |
| श्रध्याय ५                               |                 |             |
| त्र्यर्थ-शास्त्र                         |                 |             |
| १८. (क) श्रर्थ शास्त्र का महत्त्व        | * * *           | = 3         |
| (ख) स्चयिता                              | * 6 *           | <b>≂</b> २  |
| (ग) ग्रन्थ और रचनाकाल                    | • • •           | <b>=</b> 4  |
| (घ) शैली                                 | •••             | _ 58        |

| विषय-सूची                                                  |              | १३             |
|------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| ग्रध्याय ६                                                 |              |                |
| कालिदास                                                    |              |                |
| <ol> <li>ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में संस्कृत</li> </ol> | का पुनरुजीदन | 89             |
| २०, कालिदास                                                | •••          | <b>&amp;</b> ₹ |
| २१. घन्थों के मौतिक भाग                                    | ***          | 900            |
| २२. नाटकों के नाना संस्करण                                 | 114          | 308            |
| २३, काल                                                    | ***          | 233            |
| २४. कालिदास के विचार                                       | p q 4        | 995            |
| २४. काजिदास की शैली                                        |              | 150            |
| ऋष्याय ७                                                   |              |                |
| अद्वयीष                                                    |              |                |
| २६. श्रश्वघोष का परिचय                                     |              | 328            |
| २७. अश्वयोष की नाट्यकला                                    | ***          | 124            |
| २८. श्ररवधोष के महाकाव्य                                   | ***          | १२६            |
| २३. इ.स्वघोष के म्रान्य ग्रन्थ                             | •••          | 130            |
| ३०. ग्ररवधोष की शैली                                       | ***          | 438            |
| ग्रध्याय ८                                                 |              |                |
| महाकाव्य                                                   |              |                |
| ३१. सामान्य परिचय                                          |              | 934            |
| ३२, भारवि 🗸                                                | -            | 938            |
| ३३. भष्टि                                                  | 444          | 180            |
| ३४. <b>साध</b>                                             | ****         | 185            |
| ३४. दूरनाकर कृत हरविजय                                     | 4 4 4        | 188            |
| ३६, श्री हर्षे                                             | • • •        | 188            |
|                                                            |              |                |

## अध्याय ह

# काव्य-निर्माता

| ३७. बत्स भट्टि                           | •••           | 8.82               |
|------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ३म, सेतु बन्ध                            | • •           | 8 8 12             |
| ३१. कुमारदास का जानकी हरगा               | • • •         | 388                |
| <b>४०. याक्पति का गउडवह</b>              | ٠             | १४१                |
| ४१ मिवराज कृत राघव पागडवीयम्             |               | १५२                |
| ४२. हरदत्तसूरिं कृत राघव नैपधीयम्        | < * 3         | ६४२                |
| ४३. चिद्मबर कृत याद्वीय राधव पार्डवीय    | •••           | १५२                |
| ४४. हलायुध कृत कविरहम्य                  | • •           | ३४३                |
| ४४. मेखठ                                 | ***           | १२३                |
| ४६. मातृगुष्त                            | **            | १४३                |
| ४७, मौमक कृत रावणार्जु नीयम्             | ***           | ४५३                |
| ४८. शिवस्वामि कृत कप्फनाभ्युद्रय         |               | १५३                |
| ४६, कादम्बरी कथा सारा                    | * * *         | 148                |
| ५०. चेमेन्द्र                            |               | 348                |
| ४९, मयङ्क कृत श्रीकण्ठ चरित              | 1 0 =         | 848                |
| <b>४२. रामचन्द्रं कृत रसिकरग्</b> अन     | 141           | 148                |
| १३. कतिपय जैन ग्रन्थ                     | •             | 348                |
| ४४, ईसा की इटी शवान्दी में संस्कृत के पु | नरुत्थान      |                    |
| का बाद                                   | • • •         | 144                |
| त्रध्याय १०                              |               |                    |
| संगीत काव्य और सूक्ति                    | सन्दर्भ       |                    |
| ४४. संगीत ( खण्ड ) काव्य की श्राविभीव    | - Verbertungs | 3%8                |
| <b>४६. श्रं</b> गार तिजक                 | • • •         | ^ 9 <b>&amp;</b> 9 |

| विषय-सूची                           |       | १४           |  |
|-------------------------------------|-------|--------------|--|
| <b>२७, घटक</b> परि                  | e 4 + | 9 € ₹        |  |
| <b>⊱</b> ≍. हाल की सतसईं (सप्त शती) |       | 3 6 2        |  |
| ४६, भर्नु हिंद                      |       | 3 ई 8        |  |
| ६०, श्रमरू                          |       | 9 4 5        |  |
| ६१. मयूर                            |       | ६≍           |  |
| ६२, मातङ्ग दिवाकर                   | •••   | १६८          |  |
| ६३. मोह मुद्रर                      | ***   | १६⊏          |  |
| ६४. शिरुहण का शान्ति शतक            | ***   | १६८          |  |
| ६५. बिल्ह्स की चौर पञ्चाशिका        | ***   | 3 € 8        |  |
| ६६. अयदेव                           | 400   | 3 \$ 8       |  |
| ६७, शीला भट्टारिका                  | •••   | १७३          |  |
| ६८. सुमित सन्दर्भ                   | ***   | १७३          |  |
| ६६, औपदेशिक (नीति परक) कान्य        | ***   | १७५          |  |
| ग्रध्याय ११                         |       |              |  |
| ऐतिहासिक काव्य                      |       |              |  |
| ७०, भारत में इतिहास का प्रारम्भ     |       | 9 19 19      |  |
| ७१. बार्णका हर्षचरित्र              | •     | ૧૭૬          |  |
| ७२. पद्मगुष्त का नवसाहसाङ्क चरित    | •••   | <b>ទុ</b> ធ១ |  |
| ७३. बिल्ह्स                         |       | 3=3          |  |
| ७४, कल्ह्या की राजतर मियी           | •••   | 9 <b>=</b> 3 |  |
| ७४, छोटे छोटे ग्रन्थ                |       | 1==          |  |
| अध्याय १२                           |       |              |  |
| गद्य काव्य (कहानी) श्रौर चम्पू      |       |              |  |
| ७६, गद्य काव्य का श्राविभीव         | p 4 4 | 780          |  |
| ७७. दर्ग्डी                         | • • • | 9.83         |  |

د بر

| संस्कृत साहित्य का इतिहास                | <b>r</b> |   | १६         |
|------------------------------------------|----------|---|------------|
|                                          |          |   |            |
| ७८. दशकुमार चरितम्                       | • ••     |   | \$ 3.8     |
| ७१, सुबन्धु की वासव दत्ता                |          |   | २००        |
| द्म०. बागा की कादम्बरी                   |          |   | २०५        |
| ८१, चम्पू ग्रन्थ                         | 9 7 7    |   | २१३        |
| ऋध्याय १३                                |          |   |            |
| लोकप्रिय कथा प्रन्थ                      |          |   |            |
| दर, गुण्डिय की बृहस्कथा                  | •••      |   | २१४        |
| ८३. बुद्रस्वामी का श्लोक संप्रह          | • • •    |   | <b>३२०</b> |
| ८४, चे सेन्द्र की बृहत्कथामञ्जरी         | • • •    |   | २२३        |
| म्थ. सोमदेव का कथासरित्सागर              | **       |   | २२३        |
| <b>८६. बैतालपञ्च</b> विंशितका            | •        |   | २२४        |
| द७. शुक् <b>स</b> म्तति                  | ***      |   | २२७        |
| म्म. सिंहासनद्वात्रिंशिका                | •••      |   | २२८        |
| म्ह. बौद्ध साहित्य                       |          |   | २२६        |
| ६०. जैन साहित्य                          | •••      |   | २३४        |
| <sup>र</sup> अध्याय १४                   |          |   |            |
| श्रीपदेशिक जन्तु कथा                     |          |   |            |
| <b>६१. श्रौपदेशिक अन्तु कथाका स्वरूप</b> | •        |   | २३६        |
| ६२. औपदेशिक जन्तुकथा का उद्भव            |          |   | २३७        |
| <b>६३. श्रसत्ती पञ्चतन्त्र</b>           |          |   | २३६        |
| <b>१४. पञ्चतन्त्र की वर्ग्य वस्तु</b>    | •••      |   | २४४        |
| <b>६५. पञ्चतन्त्र की शैली</b>            | ***      |   | र्४=       |
| <b>६६. तन्त्रा</b> ख्यायिका              | ***      |   | रे४३       |
| .६७. सरत्न ग्रन्थ <sup>ः</sup>           | • • •    |   | ३५४        |
| क्ष. पूर्यभद्गनिष्पादित पञ्चतन्त्र       | ****     | r | २४४        |

· · ·

د د

| विषय-सृची                                             |                | १०                  |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>६६. दक्तिगीय पञ्चतन्त्र</b>                        | v, dr 4        | ર્સ્સ               |
| १००, नेपाली संस्करया                                  | • •            | २४६                 |
| १०१. हितोपदेश                                         | 4 9 4          | ₹₹६                 |
| १०२. बृद्दत्कथा संस्करण श्रथवा उत्तर-पां              | श्चमीय ""      |                     |
| संस्करण                                               | ••             | 348                 |
| १०६. पह्नवी संस्करण श्रीर कथा की पश्चि                | स्म यात्रा ''' | २६०                 |
| श्रध्याय १                                            | Ų              |                     |
| हिपक                                                  | `              |                     |
| ९०४, रूपक का उन्नव                                    |                | <b>२</b> ६२         |
| १०४. रूपक का यूनानी उद्भव                             | g u 4          | <b>ક</b> જફ         |
| १०६. संस्कृत रूपक की विशेषताएं                        |                | <b>३७७</b>          |
| १०७, कतिपय महिमशाती रूपक                              |                | २८३                 |
| १०८. सूत्रक                                           | •              | <b>२</b> म <b>२</b> |
| १०१, हर्ष के नाम से प्रचलित तीन रूप                   | •••            | २≖६                 |
| ११०, सुद्राराच्छ                                      | •••            | 989                 |
| १११, वेणीसंहार                                        | ***            | २६४                 |
| १९२. भवभूति 🗸                                         | • • •          | <i>\$3</i> €        |
| ११३ राजरोखर                                           | •••            | ३०५                 |
| ११४. दिङ नागरचित कुन्दमास्ता                          | ••             | ३०७                 |
| <b>११</b> २, सुरारि                                   |                | इ१०                 |
| ११६. कृष्णामिश्र                                      | 4              | ३१२                 |
| ९१७, रूपक-कला का हास                                  | ***            | ३१२                 |
| प्रिशाष्ट-च                                           | ų,             |                     |
| <ol> <li>पाश्चात्य जगत में सस्कृत का प्रचा</li> </ol> | _              | ३१४                 |
| २. भारतीय धर्ग-माला का उद्भव                          |                | ३१≂                 |
| ्र जानों के कर्ण काम का रिकास                         |                | 325                 |

# लेखक के अन्य ग्रन्थ मौलिक

| १. त्रादशे कथा मञ्जरी—भारतीय सभ्यता को समुज्ज्व           | ल              |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--|--|
| करने वाली मूल लिखित कुछ एक अतीय रोचक कहानि                | qi             |  |  |
| जिनसे कि निबन्ध लिखने के लिए भी पर्याप्त सामा             | र्वी           |  |  |
| मिल सकती है                                               | श्रशप्य        |  |  |
| २. महाराजा रगाजीतसिंह—प्रामाणिक प्रन्थों के श्राधार प     | <b>स्र</b>     |  |  |
| लिखित महाराजा रण्जीतसिंह का जीवन चरित्र                   | श्रमाध्य       |  |  |
| 3. Practical Guide to Sanskrit Translatio                 |                |  |  |
| (indispensable for college students)                      | प्रैस में      |  |  |
| 4. A Study of Sanskrit Grammar tor                        |                |  |  |
| college students (written on modern                       |                |  |  |
| scientific method)                                        | प्रैस मे       |  |  |
| 5. A Short History of Sanskrit Literatur                  |                |  |  |
| (in English)                                              | प्रैस में      |  |  |
| ६. हमारी सभ्यता श्रीर विज्ञान कला                         | ₹- ₩-0         |  |  |
| ७. हमारी विभूतियां—भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञे           |                |  |  |
| विचारकों, वैज्ञानिकों की जीवनियां                         | ₹ <b>-8-</b> 0 |  |  |
| <ul><li>संस्कृत साहित्य का इतिहास—क्षंस्कृत में</li></ul> | श्रैस में      |  |  |
| 9. Sanskrit Readers                                       |                |  |  |
| संग्रह'                                                   |                |  |  |
| १, उत्कृष्ट कहानियां                                      | 9-5-0          |  |  |
| २. दिञ्य बलिदान—युने हुए एकांकियों का संब्रह              | 5-8-0          |  |  |
| २. हसारे महासानव—भारत के महानुभावों की जीवनियां           | २-= •          |  |  |
| <ol> <li>शद्य पीयूप—गद्यात्मक संग्रह</li> </ol>           | 3-0-0          |  |  |
| ४. साहित्य प्रवेश गद्यपद्यात्मक संग्रह                    | ₹-9२0          |  |  |
| • इत्यादि                                                 | ^              |  |  |

# संस्कृत-साहित्य का इतिहास अध्याय १ अध्याय १ उपक्रमणिका

### (१) संस्कृत-साहित्य का महत्त्व

निस्सन्देह संस्कृत-साहित्य का महत्त्व बहुत बढ़ा है। इसकी बड़ी डक्, एक बहुत बड़े भूखण्ड पर इसका फैका हुआ होना, इसका परि-आख, इसकी अर्थसम्पत्ति, इसकी रचना-चारुता, संस्कृति के इतिहास की दृष्टि से इसका मूक्य ऐसी बातें है जिनके कारण इस महान्, मौक्षिक और पुरातन साहित्य के उपर हमारा अनुराग विज्ञ इस महान्, सेक्स होता है। कुछ बातें और भी हैं, जिनके कारण संस्कृत-साहित्य के अध्ययन में इमारी अभिरुचि और भी बढ़ जाती है। उनमें से कुछ़ विशेष नीचे दी जाती हैं——

देखिए विटरनिट्ज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंगलिश) गथम भागी।

(१) संस्कृत-साहित्य का अध्ययन ऐतिहासिकों के बडे काम का

- है। यह विस्तृत भारतवर्ष के निवासियों के बुद्धि-जगत् के तीन हजार से भी श्रीधक वर्षों का इतिहास ही नहीं है प्रस्युत उत्तर में तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, दिस्या में लंका, पूर्व में मलाया प्रायद्वीप,
- सुमान्ना, जावा, बाली, बोर्नियो तथा प्रशांत महासागर के दूसरे हीए; श्रीर पश्चिम में श्रामानिस्तान, तुकिस्तान इत्यादि देशों के बौद्धिक जगत् पर इसका बहुत बहा प्रभाव भी पहा है।
- (२) श्राधुनिक शवाब्दियों में इसने यूरोप पर युगप्रवर्तक प्रभाव ढाजा है।
- (३) संस्कृत भारोप य शाखा के सब से पुरानी भाषा है। अतप्य इसके साहित्य में इस शाखा के सब से पुराने साहित्यक स्मारक उपखब्ध होते हैं। धार्मिक विचारों के क्रिमक विकास का जैसा विस्पष्ट विज्ञ यह साहित्य उपस्थित करता है, वैसा जगत् का कोई दूसरा
- चित्र यह साहित्य उपास्थत करता है, वसा जगत् का कोई दूसरा साहित्यिक स्मारक नहीं। (४) 'साहित्य' शब्द के ब्यापक से ब्यापक श्रर्थ में—महाकाब्य, काब्य, गीति-काब्य, नाटक, गद्य-श्राख्यायिका, श्रीपदेशिक कथा, लोक-
- विय कथा, विज्ञान-अन्थ इत्यादि जो कुछ भी था सकता है, वह सब कुछ संस्कृत-साहित्य में मौजूद है। हमें भारत में राजनीति, श्रायुर्वेद, फिलित-ज्योतिष, गण्यित-ज्योतिष, श्रङ्गगण्यित श्रोर ज्यामिति का ही बहुत-सा श्रोर कुछ पुराना साहित्य मिलता हो यह बात नहीं है, बिल्क भारत मे संगीत, नृत्य, नाटक, जादू, देव-विद्या, यहाँ तक कि श्रलंकार-विद्या
- १. श्रधिक आनने के लिए श्रागामी द्वितीय खरड देखिए। २. संस्कृत से मिलती-जुलती भाषाश्रो का एक वर्ग बनाया गया है, जिसे भारोपीय शाखा का नाम दिया गया है क्यों कि इसमें द्राविड भाषाश्रो को छोड़ कर भारतीय—श्रायों की सारी भाषाएं श्रोर यूरोप की सारी भाषाएं श्रा गई हैं। ३. मैकडानल कृत संस्कत-साहित्य का इतिहास ( इंग्लिश) पृष्ठ ६।

के भी प्रथक् प्रथक् प्रन्थ पाये जाते हैं, जो बैज्ञानिक शेक्दी से विषे गये हैं।

- (१) संस्कृत-साहित्य केवल विषय-ध्यापकता के लिए ही नहीं, रचना-सौध्य के लिए भी प्रसिद्ध है। स्त्र-रचना में भारतीय लोग जगत की सब जानियों में प्रसिद्ध हैं। भारतीयों द्वारा किये हुए पशु-कथाओं पिनकथाओं, अप्सरा-कथाओं तथा गद्यमय श्राख्यायिकाओं के संप्रहों का भूमगडल के साहित्य के इतिहास में बड़ा महस्त्र है । प्रभु ईसा के जन्म से कई शताब्दी पूर्व भारत में ब्याकरण के अध्ययन का प्रचार था; और ब्याकरण वह विद्या है, जिसमें पुगतन काल की कोई जाति भारतीयों की कला में नहीं बैठ सकती। कोश-रचना की विद्या भी भारत में बहुत पुरानी है।
- (६) धर्म एवं दर्शन के विकास के पश्चिय के जिए संस्कृत साहित्य का श्रध्ययन प्रायः श्रमिवार्व है। सैकहानज ने जिखा है—"मारोपीय वंश की केवल भारत-निवासिनी शाला ही ऐसी है, जिसने वैदिक-धर्म नामक एक बढ़े जातीय धर्म श्रांर जौद-धर्म नामक एक बढ़े सार्वभौम धर्म की रचना की। श्रम्य शालाश्रों ने इस केंग्र में मौजिकता न दिखला-कर बहुत पहले से एक विदेशीय धर्म को श्रपनाया। इसके श्रांतिरक भारतीयों ने स्वतन्त्रता से श्रमेक दर्शन-सम्प्रदायों को विकसित किया, जिनसे शमकी कें वी विन्तव-शक्ति का प्रमाण मिलता है।"
- (७) संस्कृत-साहित्य की एक और विशेषता इसकी मौलिकता है। ईसा के पूर्व चतुर्थ शताब्दी में यूनानियों का खाद्यमण होने से बहुत पहले आर्थ-सभ्यता परिपूर्ण हो चुकी थी और बाद में होने वाली विदेशियों की विजयों का इस पर सर्वथा कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

१ विंदरनिट्ज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंग्लिश) प्रथम भाग । २. विंदरनिट्ज कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), प्रथम भागू।

- (म) विद्यमान संस्कृत-साहित्य परिमाण में यूनान और रोम दोनों के मिलाकर एक किये हुए साहित्य के बरावर है। यदि हम इसमें वे मिलाकर नाम समसामयिक या उत्तरवर्ती ग्रंथकारों के दिये हुए सहस्यों से माल्म होते हैं तथा वे ग्रंथ जो सदा के लिए नष्ट हो चुके हैं, इसमें सम्मिलित कर लें, तो संस्कृत-साहित्य का परिमाण बहुत ही अधिक हो जायगा।
- (१) "मौतिकता श्रीर सौंदर्य इन दो गुगों की दृष्टि से संस्कृत-साहित्य समस्त प्राचीन साहित्यों में केवल यूनान के साहित्य से दूसरे द्रजे पर है। मानवीय प्रकृति के विकास के श्रध्ययन के स्रोत के रूप में तो यह यूनानी साहित्य से बदकर है"। (मैकडानल)
- (१०) आर्य-सम्प्रता की धारा श्रविक्षिन रूप से बहुती रही है। हिन्दुओं की मिक्त-मरी प्रार्थनाएँ, गायश्री का जप, सोलाह संस्कार जो एक हिन्दू के जीवन को माला के गर्भ में आने से लेकर मृत्यु पर्यन्त विशेष रूप देते हैं, अरिणयों से यज्ञ की श्रांग निकालना तथा श्रन्य श्रमेक सामाजिक और धामिक प्रथाएँ श्रांज मी बिलकुल वैसी हैं, जैसी हजारों वर्ष पहले थीं। शास्तीय वाद-विवादों में, पत्र-पत्रिकाओं में तथा निजी विद्वी-पत्रियों में विद्वान पंडितों द्वारा संस्कृत का प्रयोग, मुद्रण-यन्त्र का श्रांबिक्केंश हो चुकने पर भी हस्त-लिखित पुस्तकों की मकल उतारना, वेदों का तथा श्रन्य धार्मिक ग्रंथों का क्यरस्थ करना ताकि यदि ग्रंथ नष्ट भी हो जाय तो फिर श्रचरशः उनका निर्माण किया जा सके—सब ऐसी बात हैं, जो भारतीय जीवन के श्रमाधारण रूप को स्पष्ट करती हैं। श्रतः संस्कृत-साहित्य का श्रध्ययन केवल भारतीयों की भूतकालीन मभ्यता के ज्ञान के लिए ही नहीं, बरिक हिन्दुओं की श्राञ्च नक सभ्यता को समक्रन के लिए भी श्रावरयक है।
- (११) केवल इतना हो नहीं, यूरोपीय संस्कृति श्रौर विचारों के क्रिमेक विकास को समग्रने के लिए भी संस्कृत-साहित्य के श्रध्ययम की श्रावश्यकता है। विटरनिट्ज़ वहता है—'यहि हम श्रपनी ही

संस्कृति के प्रारम्भिक दिनों की अवस्था को जानने की इच्छा रखते हों, यदि हम सब से पुरानी भारोपीय संस्कृति को समसना चाहते हैं, सो हम भारत की शरण सेनी होगी, जहाँ एक भारोपीय जाति का सबसे पुराना सहित्य सुरक्ति हैं'!

# (२) युगेप पर संस्कृत-साहित्य का प्रभाव

श्रठारह्वीं शताब्दी की श्रान्तिम दशाब्दियों में जब यूरोप-निवासी सम् इत से परिचित हुए, तब उसने वहां एक नये गुग का प्रारम्भ कर दिया क्योंकि इसने भारतीय श्रोर यूरोपीय दोनों जातियों के इतिहास- पूर्व के सम्बन्धों पर श्राश्चर्यं जनक नया प्रकःश डाखा। इसने यूरोप में तुजनात्मक भाषाविज्ञान की नींव डाजी, तुखनात्मक पौराणिक कथा- विद्या में कई परिवर्तन करा दिए, पश्चिमीय विचारों की प्रभावित किया, श्रीर भारतीय पुरातत्व के श्रान्वेषण में स्थिर श्रिमक्षि उत्परन कर दी।

(क) तुलनात्मक भाषानिज्ञान — संस्कृत का पता जगने से पहले हिन्, अरबी तथा अन्य भिन्न-ियन भाषाओं के भाषी कहा करते थे कि उनकी अपनी भाषा असली भाषा है और रोष सब भाषाएँ उसीसे निकली हैं। यह देखा गया कि यूनानी और लैटिन भाषाएँ अरबी और हिन्नू से सम्बद्ध नहीं कही जा सकतों और न यूनानी और लैटिन मीकिक भाषाएँ हैं। संस्कृत के इस परिचय ने छुपे हुए सस्य को प्रकाशित कर दिया। कुछ विद्वानों ने यह परिगाम निकालने की शीम्रता की कि संस्कृत मौलिक भाषा है और इससे संबन्ध रखने वाली भन्य भाषाएँ इससे निकली हैं। किन्तु धीरे-धीरे वे इस परिगाम पर पहुँचे कि संस्कृत हम भाषाओं की माता नहीं प्रस्थुत बड़ी बहन है। तब से केक तुज्जातमक भाषाविज्ञान टोस विषय का निरूप्य करने बाला विज्ञान वन गया। बाद में रास्क ने भीर रास्क के पीछे प्रिम ने भास्म किया कि व्यूटानिक माषाएँ भी इसी वर्ग से सम्बन्ध रखती हैं, जिसे आसान के बिए भारोपीय वर्ग कहते हैं। अन्त्रियन, ऑस्कन, अस्वानियन, लिथु-

एनियन, श्वामीनियन, फ्राइजियन श्रीर टोखारिश इत्यादि नाता भाषाएँ इसी वर्ग से सम्बद्ध बताई गई है श्रीर हिटाइट तथा सुमेरियन जैसी सन्य श्रनेक माघाएँ भी भविष्य में इसी वर्ग से सम्बद्ध सिद्ध की जाने की श्राशा है।

(ख) तुलानात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान— तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की सहायता से तुलनात्मक पौराणिक कथा-विज्ञान में भी काफी आगे बदना सम्भव हो गया है। यह मालूम हुआ है कि सस्कृत के देव, भाग,यज, अद्धा तथा श्रन्य कर्मकाएडगत शब्दों के लिए भारोपीयवर्ग की भिन्न-भिन्न भाषाश्चों में इन्हीं से मिलते जुलते शब्द पाये जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त कुछ देवताश्चों का भी पता लगा है, जो भारोपीय काल से सम्बन्ध रखते हैं। उदाहरणार्थ—

| संस्कृत में | पृथिवी मातर् | खेटिन में     | टैरा सेटर      |
|-------------|--------------|---------------|----------------|
| >>          | श्रास्त्रनी  | ,,            | ड्यौस-क्यूरि   |
| "           | पर्जन्य:     | निथुएनियन में | प ∌ निजा       |
| ,,          | दर्गस्       | यूनानी में    | <b>घौरेणॉस</b> |

देखने की विशेष बात यह कि उठिलाखित भारोपीय देवताओं के रूप भिष्ठ-भिन्न भाषाओं में प्राय: समाम ही हैं।

(ग) यूरोपीय विचारों पर प्रभाव—भारतीय कोगों के सब से गम्भीर श्रीर सब से उत्तम विचार उपनिषदों में देखने को मिलते हैं। दाराशिकोह ने श्रदारहवीं शताब्दी के मध्य के श्रास पास उनका श्रद्धान पारसी में करवाया था। बाद ( १७७१ ई०) में श्रंक्वेटिल हुपैरन ने उस फारसी श्रद्धावाद का श्रद्धावाद लेटिन में किया। शापनहार ने इसी फारसी श्रद्धावाद के श्रद्धावाद को पढ़कर उपनिषदों के तस्व तक पहुँ चकर कहा था—'उपनिषदों ने सुके जीवन में साम्स्वना दी, यही सुके मृत्यु में सांस्वना देंगे।' शापनहार के दार्शनिक विचारों पर उपनिषदों का बड़ा प्रभाव पड़ा।

जर्मन और भारतीय विचारों में तो श्रीर भी श्रधिक श्राश्चर्यजनक

ामानता है। ते गेल्ड वानश्राडर का कथन है कि भारतीय लोग पुराने काल के रमणीयताबाद के विश्वासो (Romanticists) हैं और जर्मन लोग श्राष्ट्रनिक काल के। स्वम-चिन्तन की श्रोर मुकाब, प्रकृति-देवी की प्ला की त्रोर मन की प्रवृत्ति, जगत् को दुःखात्मक समम्मने का भाव, ऐसी बातें हैं, जो जर्मन श्रीर भारतीयों में बहुत ही मिलती-जुलती हैं। इसके श्रतिरिक्त, जर्मन श्रीर संस्कृत दोनों ही कान्यों में रसमयता तथा प्रकृति के प्रति श्रात्मीयता के भाव पाए जाते हैं, जो हिन्न श्रीर यूनानी कान्यों में भी नहीं पाये जाते।

- (घ) शिलालेखसम्बन्धो अन्वेषण् यह कहने में अत्युक्ति नहीं होगी कि संस्कृति-ज्ञान के बिना प्राचीन भारत विषयक हमारा ज्ञान बहुत ही कम होता। शिलाजेखों के ज्ञान तथा मारतीय पुरातत्व के अनुसन्धान में हम आज जितने बढ़े हुए हैं, उसका मूल प्रायः पश्चिमीय विद्वानों की कृतियां हैं, किन्तु उन कृतियों का मूल भी तो संस्कृत का अध्ययन ही है।
- (ङ) सामान्य—(१) पाणिनि की श्रष्टाध्याची पदकर यूरोप के विद्वानों के मन में श्रपनी भाषाश्रों के व्याकरण को यथ:सम्भव पूर्ण करने का विचार पेदा हुआ।
- (२) सिद्धहस्त माटककार कालिदास का 'श्रभिज्ञानशकुन्तला' माटक यूरोप में बड़े चान के साथ पढ़ा गया भौर गेटे ने 'फास्ट' की सूमिका इसी ढंग से लिखी। संस्कृत प्रन्थों के जर्मन श्रनुवाद ने जर्मन साहित्य पर बहुत प्रभाव डाला है। ऐफ श्रीगल ने संस्कृत कविता का श्रनुवाद जर्मन कविता में किया है।
- (३) महायान सम्प्रदाय के प्रामाश्चिक प्रस्थ संस्कृत में ही है । हनके यूरोपियन भाषाओं के श्रनुवाद ने यूरोप में बौद्धों को बहुत प्रमान वित किया है।
- (४) यूरोप के विद्वानों ने वैदिक श्रोर खौकिक दोनों प्रकार के सम्पूर्ण संस्कृत-वाङ्मय की खानवीन दो से भी कम शताब्दियों में क

हाकी है। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, रामावण, महाभारत, पुराण, गीति-काव्य, सर्वभाषारण में प्रचलित कथाएँ एवं श्रीपदेशिक कहानियां, इन सबके श्रंथों के यहां तक कि वैज्ञानिक साहित्य के प्रंथों के भी,पूरोप की भाषाओं में श्रनुवाद हो खुके हैं, इन पर टीकाएं जिल्ली जाचुको हैं श्रीर छनकी श्रनेक हस्तिज्ञिलित प्रतियों को मिला कर भिन्न-भिन्न पाठसुक्त (Critical) संस्करण निकल खुके हैं। श्रतः उन प्रन्थों का पश्चिम पर कोई कम प्रमाण नहीं हो सकता।

#### (३) संस्कृत में ऐतिहासिक तत्त्व का अभाव

यद्यपि संस्कृत भाषा के विद्वामों ने इस दिशा में सूचम अनुसन्धान और महान् परिश्रम किया है, तथापि संस्कृत-साहित्य का इतिहास अभी तक श्रन्थकार में छुपा हुआ है। भास और काकिदास जैसे सुप्रसिद्ध कियों के जीवनकाल के निर्धारण में विद्वानों के मतों में शताब्दियों का नहीं बहिक पाँच-छु: शताब्दियों का भेद है। 'भारतीय साहित्य के इति-हास में ही गई सारी-की-सारी तिथियाँ काग़ज़ में लगाई हुई उन पिनों के समान है, जो फिर निकाल की जातो हैं '। जहाँ श्रन्य शाखाओं में संस्कृत-साहित्य ने कमाल कर दिखाया, वहाँ इतिहास-चेत्र में इसमें बहुत कम सामग्री पाई जाती है। इतिहास विध्यक साहित्यक-ग्रन्थ संख्या में कम हों, इतनी ही बात नहीं है, उनमें कभी-कभी कल्पना की भी मिलावट देखी जाती है। संस्कृत का सब से बहा इतिहासकार कल्द्यण तक यूनानी हीरोडोटस की भी तुल्वना नहीं कर सकता।

इसके कारण--संस्कृत में इतिहास का यह अभाव क्यों है ? इसका पूरा पूरा मन्तीय करने वाला उत्तर देना को कठिन है। हाँ, निम्निबिखित कुछ बार्ते अवश्य ध्यान में रखनी योग्य है---

देखो डब्ल्यू० डी० हिटने कृत 'सस्कृत-ग्रामर' की मृमिका, लीप-जिग, १८७६। उसने पचास साल से भी ऋषिक पहले जो सम्मिति दी थी वह ऋराज भी वैसी की वैसी ठीक उत्तरती है।

- (१) पश्चिम में इतिहास का जो अर्थ जिया जाता है, भारतीय क्योग इतिहास का यह अर्थ नहीं जंते थे। आर्थ जोगों का ध्यान मार-तीय संस्कृति और सभ्यता की रचा की ओर जगा हुआ था। संस्कृति और सभ्यता की दक्षति में सहायता करने वाले को छोडकर किसी अन्य राजा का, महापुरुष का या अपना इतिहास जिखने में आर्य खोगों की अभिरुचि नहीं थी। भारतीयों के बौद्धिक और आध्यास्मिक जीवन के विकास की एक-एक मंजिल का जैसा सावधानतापूर्ण उस्तेख संस्कृत-साहित्य में भिजता है, वैसा जगत के किसी अन्य साहित्य में नहीं।
- (२) भारतीय सनोविज्ञान की और परिस्थितियों की विशेषताएँ— कर्म का और भाष्य का सिद्धान्त, दैनिक इस्ताचेपों में सन्द्र-यन्त्र में तथा जाद में विश्वास, वैज्ञानिक मनोवृत्ति का श्रभाव—ऐसी बातें हैं, जो एक बड़ी सीमा तक इतिहास के श्रभाव का काश्या हैं। यहाँ तक कि जैन श्रांर बोद्ध भी ऐसे ही विश्वास रखते थे।
- (३) १२०० ई० तक भारत में राजनीतिक घटनाओं की गति से भी शायद कोई सर्वित्रय बनने दाली बात पैंदा नहीं हुई।
- (४) भारतीयों में राष्ट्रीयता (Nationality) के भावों का न होना भी इसका एक वहा कारण है। सिकन्दर की विजयों का प्रभाव चिरस्थायी नहीं हुआ और विदेशी आक्रमणों ने भी भारतीयों में राष्ट्री-यता के भावों को जन्म नहीं दिया। मुसलमानों को अपने श्राक्रमणों में कदाचित् इसीलिए सफलता मिली कि भारतीय राजा-महाराजा विदेशी आक्रमणकारियों को हतनी घृणा की दृष्टि से नहीं देखते थे, जितनी घृणा की दृष्टि से ने एक दूसरे को देखते थे।
  - (१) भारत के साधारण कोग समय की या देश की दृष्टि से दृर हुए राजाओं के इतिहास श्रीर प्रशस्ति-कान्यों में श्रमिरुचि नहीं रखते थे। यही कारण दैं कि श्रद्धय यश की कामना रखने वाले कवियों ने

१. इस युक्ति के आधार पर इन वह सकते हैं कि भारतीयों में ऐतिहा-सिक बुद्धि की अभाव नहीं था प्रत्युत वे इतिहास का अर्थ ही और लेते थे।

अपनी कृतियों के विषय समकात्तीन वीरों के जीवनों में से कम और रामायण तथा महाभारत में से खिसक सुने ।

- (६) एक श्रीर कारण यह है कि भारतीय जोग विशेष की श्रपेशा साधारण को श्रिधिक पसन्द करते हैं। यहाँ तक कि जब हो विरोधी पन्नों पर जहापोह किया जाता है, तब भी व्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में कोई बात न कहकर केवज विवादसम्बन्धिनी युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं। जब दर्शनों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती है, तब भी ऐतिहासिक काल को गीण रक्खा जाता है।
- (७) पुराने साहित्य के श्रधिक प्रन्थ हमें कुटुम्ब-प्रन्थों के या सम्प्रदाय-प्रन्थों के या मठ-गुरु-प्रन्थों के रूप में मिले हैं, जिनके रच-यिवाघों तक के नामों का भी उत्लेख नहीं मिलता।
- (=) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब वे नाम भी इन्द्रम्ब (था गोन्न) के रूप में मिलते हैं । फिर, यह पता कि कोई कवि विक्रमादित्य के या भोज के राज्य-काल में हुआ, ऐतिहासिक दृष्टि से हमारे जिए केवज इतना ही सहायक हो सकता है, जितना यह पता कि यह बटना एक जॉर्ज के या एक एडवर्ड के राज्य-काल में हुई।
- (६) यदि किसी रचयिताका नाम दियाभी गया है तो उसके माता-पिताका नाम नहीं दिया गया। एक ही नाम के श्रनेक रचयिता हो सकते हैं।
  - (१०) कभी कभी एक ही नाम भिन्त-भिन्न रूपों में पाया जाता

१. यह तुलना करके देखिए कि 'नैषघ' पर तो श्रनेक टीकाएं हैं, परन्तु 'नवसाइसांकचरित' जो ऐतिहासिक रचना है, विस्मृति के गर्म में जा पड़ा है। २. यह मनोवृत्ति भारत में श्रव तक पाई जातो है। किसी प्रन्य का लेखक गुप्त प्रसिद्ध है तो किसी का शर्मा, किसी का राय तो किसी का चकवर्ती। नाम के प्रारम्भिक भाग में इतना महत्त्व नहीं समुक्ता जाता, जितना इन सरनामों में।

है। भारतीयों में नामों के पर्याय तथा संनिप्त रूप व्यवहार में साने की बड़ी प्रकृत्ति पाई जाती हैं ।

किन्तु यह परिणाम नहीं निकालना चाहिए कि भारतीयों में ऐतिहासिक दुखि का श्रभाव था। इतिहास के चेन्न में पुराणों और श्रनेक प्रन्थों के श्रतिरिक्त निश्चित तिथियों से युक्त श्रनेक शिलालेख विद्यमान हैं। उयोतिष के प्रन्थकारों ने प्रन्थ-समाप्ति तक की निश्चित तिथियाँ दी हैं।

## (४) संस्कृत और आधुनिक भाषाएँ

संस्कृत शब्द सब से पहजे पाणिनि की अध्याध्यायी में देखने को मिलता है। यह सब से पहजे ऐतिहासिक महाकान्य रामायया में नी आया है। इसका न्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ है—'एकत्र रक्ला हुआ या चिक्ना- चुपड़ा किया हुआ या परिमार्जित'। इसके सुकाबिले पर प्राकृत का अर्थ है—'स्वाभाविक, अकृत्रिम'। यही कारण है कि प्राकृत राष्ट्र से मारत की बोलवाल को भाषा सममी जाती है, जो माषा के मुख्य साहित्यिक रूप से प्रथक है ।

वैदिक काल में आर्थ-भाषा का नाम वैदिक माषा था। आजकल की माषाओं का तुलनात्मक अध्ययन सिद्ध करता है कि ये सब किसी एक ही स्रोत से निकली हुई भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं। अत: अपनी भाषा के इतिहास के लिए हमें विद्यान सब से पुराने नमूने तक पहुँच कर, जो ऋग्वेद में मिलता है, नीचे की और इसके इतिहास-चिह्नों का पता लगाना होगा। और क्योंकि सम्पूर्ण ऋग्वेद पश-बद्ध है, अत. यह

१. मेरे एक शास्त्री मित्र ने मुक्ते अमृतसर से पत्र लिखा, जिसके किनारे पर लिखा 'तुधासरसः'। दूसरो बार लिखा 'पीयूपतडागात्'। दोनों ही नाम अमृतसर के पर्याय हैं। २ इस प्रकरण में अधिक जानने के लिए ७० से ७४ तक के खगड देखने चाहिएं।

भ्रपनी कृतियों के विषय समकाजीन वीरों के जीवनों में से कम श्रीह रामात्रण तथा महाभारत में से श्रीधक खुने ।

- (६) एक और कारण यह है कि भारतीय जीग विशेष की श्रेषा साधारण की श्रीक पलन्द करते हैं। यहाँ तक कि जब दो विरोधी पन्नों पर जहापोद्द किया जाता है, तब भी व्याख्याकारों के जीवन के सम्बन्ध में कोई बात न कहकर केवज विवादसम्बन्धिनी युक्तियाँ ही प्रस्तुत की जाती हैं। जब दर्शनों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती हैं। जब दर्शनों के भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों की व्याख्या की जाती है, तब भी ऐतिहासिक कास को गीण रक्सा जाता है।
- (अ) पुराने साहित्य के अधिक ग्रन्थ हमें कुटुस्व-प्रन्थों के या सम्प्रदाय-ग्रन्थों के या मरु-गुह-ग्रन्थों के रूप में भिन्ने हैं, जिनके रच-विवाशों तक के नामों का भी उत्जेख वहीं मिलता।
- (क) बाद के साहित्य में जब रचयिताओं के नाम मिलते हैं, तब ने नाम भी कुटुम्ब (या गोत्र) के रूप में मिलते हैं । फिर, यह पता कि कोई कवि विकसादित्य के या भोज के राज्य-काल में हुआ, ऐतिहासिक इहि से हमारे लिए केवल इतना ही सहायक हो सकता है, जितना यह पठा कि यह घटना एक जॉर्ज के या एक एडवर्ड के राज्य-काल में हुई।
- (३) यदि किसी रचियता का नास दिया भी गया है तो उसके माता-पिता का नाम नहीं दिया गया। एक ही नाम के अनेक रचयिता हो सकते हैं।
  - (१०) कमी-कभी एक ही नाम भिन्त-भिन्न रूपों में पाया जाता

<sup>2.</sup> यह मुलना करके देखिए कि निषध पर तो अनेक टीकाएं हैं, परन्तु 'नवसाहसांकचित' जो ऐतिहासिक रचना है, विस्मृति के गर्म में जा पड़ा है। २. यह मनोवृत्ति भारत में अब तक पाई जातो है। किसी अन्य का लेखक गुत प्रसिद्ध हैं तो किसी का शर्मा, किसी का राय तो किसी का चक्रवर्ती। नाम के प्रारम्भिक भाग में इतना महत्त्व नहीं समुक्ता जाना, जितना इन सरनामों में।

है। भारतीयों में नामों के पर्याय तथा संचित्त रूप व्यवद्वार में द्वाने की बड़ी प्रवृत्ति पाई जाती है<sup>9</sup>।

किन्तु यह परिणाम नहीं निकातना चाहिए कि भारतीयों में ऐतिहासिक दुद्धि का श्रभाव था। इतिहास के चेन्न में पुराणों श्रीर श्रमेक प्रन्थों के श्रतिरिक्त निश्चित विथियों से युक्त श्रमेक शिकाखेख विद्यमान हैं। उयोतिष के प्रन्थकारों ने प्रन्य-समाप्ति तक की निश्चित विथियों दी हैं। उ

## (४) संस्कृत और आधुनिक भाषाएँ

संस्कृत शब्द सब से पहले पाणिनि की श्रव्दाध्यायी में देखने को मिलता है। यह सब से पहले ऐतिहासिक महाकान्य रामायण में भी धाया है। इसका न्युरपत्ति-लभ्य श्रर्थ है—'एकत्र रक्खा हुआ या जिकना-सुपक्षा किया हुआ या परिमार्जित'। इसके मुकाबिले पर प्राकृत का शर्थ है—'स्वामाविक, श्रकृतिम'। यही कारण है कि प्राकृत शब्द से मारल की बोलवाल की माषा समसी जाती है, जो माषा के मुख्य साहित्यक रूप से प्रथक है।

वैदिक काल में आर्थ-भाषा का नाम वैदिक भाषा था। आजकल की भाषाओं का तुलनारमक अध्ययन सिद्ध करता है कि ये सब किसी एक ही खोत से निकली हुई भिन्न-भिन्न धाराएँ हैं। अत: अपनी भाषा के इतिहास के लिए हमें विद्यमान सब से पुराने नमूने तक पहुँच कर, जो आपवेद में मिलता है, नीचे की और इसके इतिहास-चिद्धों का पता लगाना होगा। और क्योंकि सम्पूर्ण आपवेद पद्य-बद है, अत. यह

१. मेरे एक शास्त्री मित्र ने मुक्ते अमृतसर से पत्र लिखा, जिसके किनारे पर लिखा 'सुधासरसः'। दूसरी बार लिखा 'पीयूषतडागात्'। दोना ही नाम अमृतसर के पर्याय हैं। २. इस प्रकरण में अधिक जानने के लिए ७० से ७४ तक के लएड देखने चाहिएं।

मानना होगा कि इसमें उस काल की बोलचाल की आषा का सच्छा रूप नहीं सिल सकता। हाँ, इसमें भी कोई सन्देह नहीं हो सकता कि ऋरनेद की माणा उस समय की बोलचाल की माणा से अधिक मिनन माणा नहीं है। आगे दी हुई सारिणी मारतीय भाषाओं के विकास को स्वित करती है, जो उन्हें नाना अवस्थाओं में से निकल कर प्राप्त हुआ। आर्थ-माणाओं के विकास को स्वित करनी है, जो उन्हें नाना अवस्थाओं में से निकल कर प्राप्त हुआ।

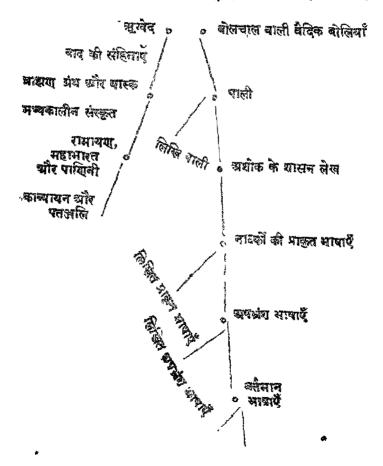

उपर की सारिणी से यह बात विस्पष्ट दिखाई देगी कि ज्यों ज्यों भाषा विकसित होती जाती है, त्यों त्यों साहित्य की श्रीर बोक्सचाल की भाषा में भेद बढता जाता है।

डा॰ भगडारकर ने वैदिक काल के उत्तरकालीन साहित्यिक काल को मध्य (Middle) संस्कृत श्रीर श्रेयय (Classical) संस्कृत इन हो भागों में बाँटा है। मध्य संस्कृत से उनका अभिप्राय बाह्यकों और रामायण-महाभारत के मध्य का काल है । उसमें मुख्य वैयाकरण पाणिनि है। श्रेयय संस्कृत काल पाणिनि से बाद का काल है। इसके मुख्य वैयाकरण काव्यायन श्रीर पतञ्जिति हैं। सर्वशाधारण की बोलचात की भाषा की भिन्न भिन्न अवस्था को पाली ( जो अशोक के शासन-लेखों की भाषा है ), नाटकों की प्राकृत भाषाएँ, श्रवभंश, भाषाएँ श्रीर वर्तमान भाषाएँ प्रकट करती हैं। नाटको की प्राकृत भाषाएँ भी तत्का-जीन बोजचाल की भाषात्रों को सही रूप मे प्रकट नहीं करती हैं। प्रारम्भिक अवस्था में तो प्राकृत भाषाएँ बोलचाल की भाषाओं को ही प्रकट करती थीं, इसमें कोई सन्देह नहीं, परन्तु धीरे-धीरे साहित्यिक वैदिक सौर सःहित्यिक संस्कृत के समान वे व्याकरण के दह नियमों में बँध गईं और केवल साहित्यिक उपभाषाएँ (Dialects) वनकर रह गईं। इस समय की बोलचाल की भाषाओं को प्रकट करने वाली श्चपश्चंश भाषाएँ हैं, जो श्चपने नम्बर पर, साहित्यिक उपभाषाएँ (Dialects) बन गई, श्रीर उसके बाद बोलवाल की भाषाओं की पकट करने वाली वर्तमान भारत की आर्थ-भाषाएँ हुई। एक काल से दूसरे काल में सरकना घीरे-घीरे हुआ। उदाहरयार्थ, चन्दबरदाई कुत 'पृथिवीराज रासी' की भाषा शौरसेनी ऋपअंश से बहुत मिलती जुलती है, किन्तु श्राजकल की हिन्दी से बहुत सिन्न है।

भीचे एक ताबिका दी जाती है, जो श्राधुनिक भारतीय श्रार्थ-भाषाश्रों के विकास को विस्पष्ट करती है।

१ किसी एक श्रेगी से सम्बन्ध रखने वाली।

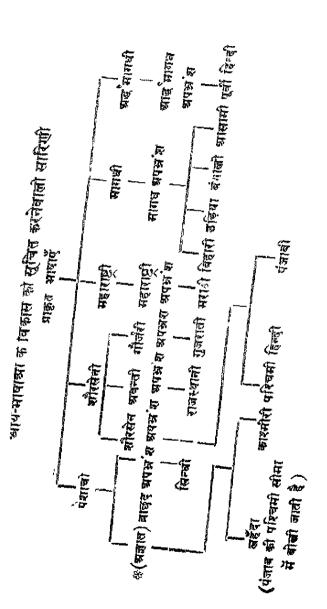

के वह 'शिन' से मिलती जनती किसी नियाच भाषा को प्रकट करती है।

पिछ्जी ताजिका में दी हुई भाषाएँ, जिन्होंने १००० ई० के श्वासयास से विकितित होना शुरू किया, श्रव वैभक्तिक श्रधांत विभक्तियों के
श्राधार पर पृथक्-पृथक् श्रथं प्रकट करने बाली (Inflexional)
भाषाएँ नहीं रहीं। ये श्रव श्रंभेज़ी के समान वैश्लेषिएक श्रथीत विभक्तियों
के स्थान पर शब्द का प्रयोग करके पृथक्-पृथक् श्रथं की प्रकट करने
वाजी भाषाएँ वन गई हैं। महाशय थीम्ज का कथन है—'संश्लेषण का
कुसुम कुड़मज रूप से प्रकट हुआ श्रीर एकर स्फुटित हो गया और जब
प्रा स्फुटित हो जुका, तब श्रन्य कुसुमों के समान मुरमाने जगा।
इसकी पेंखुदियाँ श्रथीत् प्रत्यय या विश्वतियाँ एक-एक करके मह गई
श्रीर यथासमय इसके नीचे से वैश्लेषणिक रचना का फल ऊपर श्राकर
बहा और प्रक्राया।'

यार्य सायाओं की श्रेष्ठता का प्रसाण इस बात से मिलता है कि जब कोई आर्य-भाषा और कोई भारत की अनार्य-भाषा आपस में मिलती हैं, तब अनार्य-भाषा अभिभूत हो जाती है। आज-कल हम देख सकते हैं कि उन प्रांतों में, जहाँ दो जातियों के देशों की सीमाएँ मिलती हैं, भाषा के स्वरूप का यह परिवर्तन जारी है, जिसकी उन्नति की सब मंजिलें हम साफ्र-साफ देख सकते हैं।

द्राविड़ शास्त्रा की श्वनार्य भाषा—तै बगु, कनारी, मलयाबम श्रीर तामिल ये दक्षिणी भारत में ही प्रचलित हैं। भारतीय भाषाश्चों के समग्र इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिससे किसी श्वनार्य भाषा द्वारा धार्य माषा का स्थान झीन केने की बात पाई जाये।

## ५ क्या संस्कृत बोलचाल की भाषा थी ?

'संस्कृत कहाँ तक बोलचाल की भाषा थी ?' इस प्रश्न का छत्तर देते हुए प्रोफेसर ईं० जे॰ राप्सन कहते हैं—''संस्कृत भी वैसी ही बोलचाल की भाषा थो, जैसी साहित्यिक श्रंप्रेज़ी है, जिसे कि हम बोलते हैं। संस्कृत उत्तर-पश्चिमी भारत की बोलचाल की भाषा थी, जिसके विकास का पता सम्पूर्ण साहित्य दे रहा है और जिसकी ध्वन्यासमक विशेषताएँ उत्तर पश्चिमी भारत के शिकाबेखों में बहुत सीमा तक
सुरिवत है। मुलस्य में यह ब्राह्मण्-धर्म की भाषा थी, जो उसी उत्तरपश्चिमी भाग से अवितित हुआ था। ब्राह्मण्-धर्म के प्रसार के साथ इसका
भी प्रसार हुआ और जब भारत के अन्य दो बहे धर्म—जैन भीर बौद्ध
धर्म—फैलने खगे, तब कुछ समय के लिए इसका प्रसार एक गया।
जब भारत में उक्त दोनों धर्मों का हास हुआ, तब इसने निर्विद्य उन्नति
करमा प्रारम्भ किया। धीरे-धीरे यह सारे भारतवर्ष में फैल गई।
प्रारम्भ में एक जिले की, फिर एक वर्ण तथा धर्म की, अन्त में यह सारे
भारतवर्ष में एक धर्म, राजनीति और संस्कृति की भाषा बन गई।
समय पाकर तो यह एक विशास राष्ट्रीय भाषा बन गई और केवल
तभी यह पद ब्युत हुई, जब सुसलमानों ने हिन्द्-राष्ट्रीयता को तबाइ
किया।''

निम्निजिखित बातों से यह सिद्ध होगा कि संस्कृत कभी भारत की बोलचाल की भाषा थी:——

(1) बहुत काल तक मध्य संस्कृत तथा श्रेषय संस्कृत, जो वैदिक भाषा की ही कुलजा हैं, शिवित श्रेषी की बोलवान की भाषा बनी रही और इन्होंने सर्वसाधारण की बोलियों श्रर्थात् पान्नी एवं नाटकों की प्राकृतों पर भी प्रभाव दाला <sup>9</sup>।

१. यह बात अघोलिखित उदाहरण से विस्पष्ट हो जायगी। नाटकीय प्राकृत में हमें 'अद्भि' और 'सुद्रिसन' शब्द मिलते हैं। पाली में उन्हीं से मिलते जुलते 'इद्धि' (सं० ऋद्धि.) श्रीर 'सुद्रस्सन' (स० सुदर्शन) शब्द मिलते हैं। यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि 'ऋद्धि' और 'सुद्रस्सन' शब्द पाली के 'इद्धि' और 'सुद्रस्सन' से विकसित हुए हैं, प्रत्युत यही मनाना होगा कि पूर्वोक्त दोनों शब्द संस्कृत भाषा से ही निकते हैं।

- (२) यास्क से प्रारम्भ करके सभी पुराने व्याकरण श्रेरण संस्कृत को 'भाषा'' नाम से पुकारने हैं।
- (३) पाणिनि के ऐसे अनेक नियम है, जो केवल जीवित-भाषा के सम्बन्ध में ही सार्थक हो सकते हैं।
- (४) पतआ जि (ई० पूर्व द्वितीय शताब्दी ) संस्कृत को कोक में स्यबह्दत कहता है और अपने शब्दों को कहता है कि ये लोक में प्रचित्रत हैं।
- (१) इस बात के प्रमास विद्यमान है कि संस्कृत में बोजचाल की मापा में पाई जाने बाली दंशमूलक विभिन्नताएँ थीं। यासक और पासिन 'प्राच्यों' और 'उदीच्यों' की विभिन्नता का उरलेख करते हैं।
- कास्यायन स्थानिक भेदों की श्रोर संकेत करता है श्रीर पतक्षित ऐसे विशेष-विशेष शब्द चुनकर दिखलाता है, जो केवल एक-एक ज़िले में ही बोले जाते हैं।
- (६) कहानियों में सुना जाता है कि भिद्धश्रों ने बुद्ध के सामने निचार रक्का था कि श्राप श्रपनी बोलचाल की भाषा संस्कृत को बना लें। इसमे भी वहीं परिणाम निकलता है कि संस्कृत बुद्ध के समय में बोलचाल को भाषा थी।
- (७) प्रसिद्ध बौद्धकवि अश्वयोष(ई द्वितीय शताब्दी) ने अपने सिदांतीं का प्रचार करने के लिए श्रपने अथ संस्कृत में लिखे। इससे यह अनुमान करना सुगम है कि संस्कृत प्राकृत की अपेदा साधारण जनता को अपनी श्रोर अधिक सींचती थी तथा संस्कृत ने कुछ समय के लिए सोये हुए अपने पद को पुन. प्राप्त कर लिया था।
- (द्र) ई० दूसरी शताब्दी के बाद में मिलने वाले शिलालेख क्रमश: संस्कृत में अधिक मिल रहे हैं और ई० छठी शताब्दी से लेकर
- क्रमशः संस्कृतः सं अधिक मिलं रहे हे आर ६० छठा श्रेदाब्दा सं लक्स १ 'भाषा'शब्द'नाष्' से,जिसका ऋर्थ बोलना चालना है,निकला है।
- २. उदाहरणार्थ, 'दूर से सम्बोधन करने में वाक्य का स्रांतिम स्वर प्लुत हो जाता है'।

केवस जैन शिकालेखों को छोड़कर, सारे के सारे शिलालेख संस्कृत में ही मिलते हैं। यह बात तो सभी मानेंगे कि शिलालेख प्रायः उसी भाषा में लिखे जाते हैं, जिसे सर्वसाधारण पढ़ और समम सकते हैं।

- (१) उत्तरभारत के बौद्धों के प्रंथ प्राप्त: संस्कृत में ही चले था रहे हैं। इससे सृष्कित होता है कि बौद्ध लोग तक जीदित भाषा संस्कृत की उद्याति के विशंध में सफल नहीं हो सके।
- (30) झ्नूमसांग विस्पष्ट शब्दों में कहता है कि ई० साववीं शताब्दी में बौद्ध जोग धर्मशास्त्रीय मौद्धिक वाद-विवाद में संस्कृत का ही ब्यवहार करते थे। जैनों ने प्राकृत को विख्कुल द्वोड़ तो नहीं दिया था; पर वे भी संस्कृत का ब्यवहार करने खगे थे।
- (११) संस्कृत नाटकों में पात्रों की बोलचाल के योग्य नाना प्राकृतों का भी प्रयोग रहता है। नायक एवं उचपद के ऋषिकारी पात्र, जिनमें सपस्विनियाँ भी सम्मिलित हैं संस्कृत बोलती हैं, किन्तु स्त्रियाँ और निम्नस्थिति के पात्र प्राकृत ही बोलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो संस्कृत नहीं बोलते थे, वे भी संस्कृत समस्ते अवस्य थे। इसके ऋतिरिक्त पर्यास प्रमाणों से यह संकेत मिलता है कि संस्कृत नाटक खेले भी जाते थे और इसका यही अर्थ है कि नाटक-दर्शक संस्कृत के बार्तालाप को समस्तते और उसके सौंदर्य का रसाजुमन भी करते थे।
- (१२) साहित्य में ऐसे भी उल्बेख पाये जाते हैं, जिनसे झात होता है कि रामायख श्रीर महाभारत जनता के सामने मूजमात्र पढ़कर सुनाये जाते थे। तब तो जनता वस्तुत: संस्कृत के रखोकों का श्रर्थ समक बेती होगी।

इस प्रकार दम देखते हैं कि हिमालय और विकथ्य के बीच फैले हुए सम्पूर्ण आर्यावर्त में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। इसका व्यवहार बाह्य है निर्दो, अन्य लोग भी करते थे। पतक्षित ने एक कथा लिखी

१. पतञ्जिल के 'शिष्ट' शब्द पर ध्यान दीजिए ।

है, जिस में कोई सारिय किसी वैयाकरण से 'स्त' शब्द की ब्युरपित पर निवाद करता है। कोकचार्ता है कि राजा भोज ने एक खकड़हारे के सिर पर बोक्त देखकर पर-दु:ख-कातर हो उससे संस्कृत में पूछा कि

तुम्हें यह बोम कष्ट तो नहीं पहुँचा रहा और 'बाधित' क्रिया-पद का प्रयोग किया। इस पर लक्दहारे ने उत्तर दिया— महाराज ! सुमे इस बोम से उतना कष्ट नहीं हो रहा, जितना 'बाधित' के स्थान पर, आपके बोले हुए 'बाधित' पद से हो रहा है। सातवीं शताब्दी में, तो जैसा उपर कहा जा जुका है, बील और जैन भी संस्कृत बोलने को थे। आज-कल भी बड़े-बढ़े पंदित आपस में तथा विशेष करके शास्त्र-चर्चा में, संस्कृत ही बोलते हैं। सत्तेष यह कि संस्कृत की प्रारंभ से लेकर अब तक प्राय: वही अवस्था रही है और अब भी है, जो यहूदियों में हिब्

### [६] श्रोएय संस्कृत की विशेषताएँ भारतीय साहित्य का इतिहास दो प्रधान काजों में विभक्त

की या मध्य काला में लेंटिन की थी।

हो सकता है—-(१) पाणिनि से पहला मर्थात् वैदिक काल जिसमें वेद, ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपनिषद् श्रीर स्वत्रग्रन्थ सम्मिलित हैं, तथा (२) पाणिनि से पिछला श्रथांद् श्रेण्य संस्कृतकाल जिसमें रामायण,महाभारत, पुराण, महाकाव्य, नाटक, गांतिकाव्य, गद्याख्यायिका, लोक-प्रिय कहा-नियाँ, श्रीपदेशिक कथाएँ, नीति-स्कृतियाँ तथा शिचा, व्याकरण, श्रायु-वेद, राजनीति, ज्योतिष श्रीर गणित इत्यादि के ऊपर वैज्ञानिक साहित्य सम्मिलित है। दृसरे काल का साहित्य पहले काल के साहित्य से बाह्या-कृति, श्रन्तरात्मा, प्रतिपाध श्रथे एवं शैली इन सभी दृष्टियों से मिन्न है। इनमें से कुछ का दिग्दर्शन नीचे कराया जाता है:—

(क) बाह्याकृति — सम्पूर्ण ऋग्वेद की स्वना पद्य में हुई है। धीरे वी गद्य की श्रोबी का विकास हुआ। यजुर्वेद और ब्राह्मणों में गद्य का अब्ह विकास देखने को मिजता है। उपनिषत् तक पहुँचते-पहुँचते गद्य का प्रभाव बहुत सन्द पड़ गया, क्योंकि उपनिषदों में गद्य का प्रयोग श्रोचाकृत कम देखा जाता है, श्रोचय संस्कृत में तो गण प्राय: जुस-सा ही दिखाई देता है। राजनियम श्रोर श्रायुर्वेद जैसे विषयों का प्रतिपादन भी पद्म में ही मिलता है। गण का प्रयोग केवल व्याकरण श्रीर दर्शनों में ही किया गया है; पर वह भी दुर्वोध श्रीर चनकरदार शैकी के साथ। साहित्यक गद्य करपनाक्य श्राख्यायिकाश्रों, सर्विषय कहानियों, श्रीप-देशिक कथाश्रों तथा नाटकों में श्रायस्य पाया जाता है, किन्तु यह गद्य लम्बे-लम्बे समासों से भरा हुशा है श्रीर बाह्यणों के गद्य से मेल नहीं खाता।

पद्य में भी श्रेण्य संस्कृत के छुन्द, जिनका श्राधार यद्यपि वैदिक छुन्द ही हैं तथापि, वैदिक छुन्दों से भिन्न हैं। मुख्य छुन्द स्रोक (श्रनुष्टुप्) है। श्रेण्य संस्कृत के छुन्द जितने भिन्न-भिन्न प्रकार के हैं, उतने वैदिक नहीं। इसके श्राविरिक्त, श्रेण्य संस्कृत के छुन्द वेदिक छुन्दों की श्रपेशा श्राधिक श्रम से रचे गये हैं, क्योंकि इन छुन्दों में प्रस्थेक चरण के वर्णों या मालाओं की संख्या दृदता के साथ श्रयन रहती है।

(ख) अन्तर।तमा-वेदों में दीण रूपमें पाया जाने वाला पुनर्जन्म का सिद्धान्त व उपनिषदों में प्रवल रूप धारण कर जेता है। अ एग संस्कृत में इस सिद्धान्त का पोषण बहुत ही अमपूर्वक किया गया है। उदा. हरणार्थ, धमं की स्थापना और अधमं के उच्छेद के लिए विष्णु मगवान् को कभी किसी पशु के और कभी किसी श्रसाधारण गुणशाली पुरुष के रूप में श्रनेक बार पृथिवी पर जन्म धारण करवाया गया है।

एक चौर विशेषता यह है कि मानव-जगत् की साधारण घटनाओं के वर्णन में भी अपाधिव अंश को सम्मिलित करने की और घाधिक

१ इस सिद्धान्त का अभिप्राय यह है कि आतमा अमर है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ें उतार कर नये धारण कर लेता है, वैसे ही आत्मा एक जरा-बीर्ण शरीर को छोड़कर दूसरा नया धारण कर लेता है। (देखों गीता २।२२)। यह सिद्धान्त हिन्दू-सभ्यता का हृदय है।

श्रमिरुचि देखी जाती है। यही कारण है कि स्वर्ग श्रीर पृथिवी के निवा-सियों के परस्पर मिलने जुलने की कथाओं की कमी नहीं है।

सीमा से बढ़ जाने वासी श्राविशयोक्ति का उल्लेख मी यहाँ स्वाय-स्मक है। इसके इतने उदाहरण है कि पूर्वीय श्रविशयोक्ति जगत्मसिद्ध हो जुकी है। बाण की कादम्बरी में उद्धायिनी के बारे में कहा गया है

कि वह त्रिमुवनलकामभूता, मानों दूसरी पृथिवी, निरन्तर होते रहने बाले अध्ययन की ध्विन के कारण धुले हुए पारों वाली है। (वैदिक काख के) बाद की शैली में विरक्त या साधु बन जाने का सीमा से अधिक वर्णन, पौराणिक कथाओं का रङ्ग-विरङ्गा कलापूर्ण उन्लेख, घटा-टोप वर्णनों के दल के दल, महाकान्यों का भारी भरकम डीलडीक, एक अकार का श्रमुपम संदित शैली वाला गय, अभ्यास-वश प्रयुक्त किये गये

लम्बे-बम्बे समास पेसी बात हैं, जो अर्थ मंस्कृत में पाई जाने वाखी इस विशेषता को प्रकट करती है। (ग) प्रतिपादा विषय—यदि दैदिक साहित्य वास्तव में धर्मपरक

है। तो जागमग सारे का सारा श्रेयय संस्कृत साहित्य लौकिकविषय-परक है। श्रेयय संस्कृत काल में वैदिक समय के श्रामि, वायु, वरुण इत्यादि पुराने देवता गौण बन गये हैं श्रीर उनके मुकाबिले पर ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव मुख्य उपास्य हो गये हैं। इसके श्रतिरिक्त गणेश, दुवैर, सरस्वती श्रीर लक्सी इत्यादि श्रमेक नये देवताश्रों की करपमा कर जी

गई है।

(घ) ओ एय संस्कृत-काल की भाषा पाणिनि के कठोर नियमों से

पंक्तियों में किया गया है। दर्गडी के दशकुमारचरित्र में भी पुष्पापुरी का वर्णन श्रायः ऐसा ही है। २. देखिए मैकडानल कृत संस्कृत-साहित्य का इतिहास (इंग्लिश)

सासनं के नियमों का श्रमपूर्ण निर्माण किया गया है तथा खम्बे-खम्बे समासों का प्रयोग बहुत हो गया है। इस श्रकार के काल में संस्कृत-किवता क्रमशः श्रिकाधिक कृत्रिम होती चली गई है। इतना होने पर भी संस्कृत-किवता गुणों से खाली नहीं है। 'इस प्रकार एक प्रसिद्ध विद्वान्, जिपसे मेरा परिचय है, किवता की श्रम्तरातमा में इतना घुल गया है कि उसे किसी श्रांर वस्तु से श्रानन्द मिलता ही नहीं' (मैक-डान्ज)। संस्कृत किवता के वास्तविक खावर्य का श्रमुभव संस्कृत के ही ग्रन्थों के पदने से हो सकता है, श्रमुवाद-श्रम्थों से नहीं। संस्कृत कृत्यों का चमत्कार किसी श्रम्य भाषा में श्रमुवाद करने से नहीं श्रा सकता। सच तो यह है कि केवल मूझ संस्कृत ग्रन्थों का पदना ही पर्याप्त नहीं है (श्रमुवाद की तो बात ही क्या) व्यक्ति संस्कृत के विद्यार्थी को भारत के प्राकृतिक द्वर्थों का, भारतीयों की प्रकृतियों, श्रथाओं श्रीर विचार-धाराश्रों का भी गहरा ज्ञान होना श्रावश्यक है।

इस पुस्तक में श्रेणय संस्कृत-साहित्य का संज्ञिप्त इतिहास दिया जायगा।

## अध्याय २

# रामायण और महाभारत

(७) ऐतिहासिक महाकाव्यों की उत्पत्ति

श्रानिक्ड कहता है "ऐतिहासिक महाकान्य का विषय कोई गुम्कित वही घटना होनी चाहिए। मुख्य मुख्य पात्र उच्चकुत्तीत्पक तथा उच्चविचाग्याखी होने चाहिएँ। विषय के सदश उसके वर्णन का प्रमाण (Standard) भी उच्च हो। ऐतिहासिक महाकान्य का विकास संवाद, स्वगत (भाषण) और कथालाप से हुआ है।" यह बात हमारे ऐतिहासिक महाकान्य रामायण और महाभारत पर भी पूर्णत्या लागू होती है। रामायण में रावण के ऊपर पास हुई राम की विजय का वर्णन है और महाभारत में कौरवों और पाणडवों के परस्पर के युद्ध का दोनों ही कान्यों के पात्र राजवंशन हैं और उनका चरित्र बड़े कौरल से चित्रित किया गया है। स्त्री-पात्रों में एक श्रक्षाधारण व्यक्तित्व पाया लाता है।

उक्त दोनों महाकाव्य महस्रा उत्पन्न नहीं हो गये। भारत में ऐति-ष्टासिक कविता का मूख ऋग्वेद के संवाद वाले सूकों में मिलता है।

र. उदाहरणार्थ, महाभारत में द्रापदी एक कुलान देवी है, जिसे उदा अपने गौरव का ध्यान है, जो भारी से भारी विपत्ति के काल में भी अधीर नहीं होती, जिसके सतीत्व में सन्देह का लेश भी नहीं हो सकता, फिर भी मीनवीय प्रकृति की सब दुवेलताएं उसमें हैं।

बाद के वैदिक साहित्य में अधीत् ब्राह्मणों में इतिहास, बाख्यान और पुराणीं का उन्लेख मिलता है। इस बात के प्रचुर प्रमाण मिलते हैं कि वज्ञों, संस्कारों तथा उत्सदों के श्रवसर पर इनकी कथा श्रावश्यक थी। यद्यपि इसका तो प्रमाश नहीं मिलता कि तब इतिहास-पुराग-काब्य-प्रन्थ-रूप में विद्यमान थे, तो भी इससे इनकार नहीं हो सकता कि एंतिहासिक एवं पौराणिक नाम से प्रसिद्ध कथावाचक लोग बहुत पुराने समय में भी विद्यमान थे। ऐतिहामिक कान्य-रचिवताओं ने, जिनमें बौद थोर जैन भी सम्मिलित हैं, बौद्धकाल से बहुत पहले दी संचित हो चुकने वाली कथा-ऋहानियों श्रर्थान् इतिहास, श्राख्यान, पुराग् श्रीर गाथाओं के प्राह्य कोश से पर्याप्त सामग्री प्राप्त की। सहाभारत में 'बृहद् इतिहासों' का उल्लेख पाया जाता है, जो शायद एतिहासिक काच्य के ढंग की किन्हीं प्राचीन कविताशों की श्रोर संकेत करता है। श्रामान किया जाता है कि ऐतिहासिक कान्य के ढंग की सेंकड़ों पुरानी कहानियों ने अनेक ऐतिहासिक काव्यों की रचना के लिए पर्याप्त सामग्री दी होगी । इन्हीं काव्यों के श्राधार पर और इन्हीं की काट-छांट करके इमारे रामायण श्रार महाभारत नामक महाकाव्यों की रचना हुई होगी। यह अनुमान इस बात से और भी पुष्ट होता है कि रामायण भीर महाभारत में जैये रखोक हैं, ऐसे ही अनेक रखोक अन्य अन्यों में भी पाषा जाते हैं। श्रीर यह बात तो महाकान्य में उसके कवि ने स्वयं स्वीकार की है कि वर्तमान अन्य मौखिक प्रन्य नहीं है। देखिए --

त्राचल्यु: कवयः केचित् सम्पत्याचन्ततेऽपरे । ष्राच्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि ॥

अर्थात् इस इतिहास को कुछ कवि इस जगत् में बहुत पहले कह चुके हैं, कुछ श्रव कहते हैं तथा कुछ श्रागे भी कहेंगे।

१ बाद के वैदिक ग्रन्था में पुराण श्रीर इतिहास के श्राप्ययन से देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। वस्तुतः इतिहास पुराण 'पॉचवॉ वेद' कहा गया है।

इस रखोक का लिट् सकार का प्रयोग 'आचख्युः' ध्यान देने के योग्य है। इस प्रयोग से 'बहुत प्राचीन समय में' सृचित होता है।

#### (=) रामायख

(क) भारतीय प्रन्थकार रामायण को आदि-कान्य और रामायण-रिवयता वाल्मीकि को आदि-कवि कहते हैं। रामायण में केवल युद्धों श्रीर विजयों का ही वर्णन नहीं है, इसमें श्राबङ्कारिक भाषा में प्रकृति का भी बड़ा रमगीय चित्र श्रक्कित किया गया है। इस प्रकार रामायगा में सर्व-विय ऐतिहासिक कान्य श्रीर श्रवांकृत कान्य दोनों के गुण पाये जाने हैं। कदाचिन् जगत् में कोई भ्रम्य पुस्तक इतनी सर्वेषिय नहीं है, जितनी रामायण । अपनी रचना के दिन से जेकर ही यह भारतीय कवियों धौर नाटककारों के प्राणों में नवीन स्फूर्ति भरती चली भाई है महाभारत के तीसरे पर्व में राम की कथा श्राती है। ब्रह्माएड, बिल्लु, गरुड़, भागवत, प्राप्ति इत्यादि पुराखों में भी रामायण के आधार पर रची हुई राम के पराक्रम की कथाएँ पाई जाती हैं। भास, का बिदास तथा संस्कृत के अन्य अनेक कवियों और नाटककारों की रचना इसी रामायण से उच्छृवसित हुई है। यहां तक कि बौद्ध कवि धरवधीष ने भी निस्सङ्कोच इसी से बहुत सा मसाचा जिया है। जैन साधु विमतस्रि (ई० की पहली शताब्दी) का प्रनथ भी इसी के आधार पर जिल्ला गया है। बौद्ध प्रत्यों के तिब्बती तथा चीनी श्रमुवादों में ( ई ॰ की तीसरी शता- इंदी) राम के वीर्यों की कथाएँ, या उनकी श्रोर संकेत भाष: हैं। श्रव से शताब्दियों पहले रामायख भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। जावा में लरजङ्गरङ, प्रमबनस झौर पना-तरन में शिवमन्दिरों में तथा देवगढ़ में विष्णुमन्दिर में पत्थर के जपर

देखिए अभिषेक, प्रतिमा तथा यज्ञफलम्, देखिए रष्ट्रवंश।
 देखिए उसका प्राकृत काव्य पडमचरिय (पद्मचरित)।

रामायण की कथा के दो सो से भी श्रधिक दृश्य खुदे हुए हैं। जावा श्रीर मजाया के श्रनेक श्रनेक श्रनेक श्रनेक श्रनेक श्रनेक श्रनेक वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन मिजता है। सियाम, बाजी तथा इनके स्मीप के श्रन्य द्वीपों में रामायण के मुख्य मुख्य पात्रों की बड़ी ही मुन्दर कजापूर्ण मूर्तियाँ पाई जाती हैं।

जब हम भारत की वर्तमान भाषाओं को और आते हैं, तब देखते हैं कि ग्यारहवीं शताब्दी में रामायण का अनुवाद तामिल भाषा में हो गया था। प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि तुलसी रामायण ( रामचरित मानम ) उत्तर भारत में कितनी सर्वंप्रिय है और भारत के करोहों निवासियों की संस्कृति और विचारधारा पर इसका कितना प्रभाव है। लामिल और दिश्दी को छोड़कर भारतीय अन्य भाषाओं में भी रामायण के अनुवाद था काँट-जाँटकर तैयार किये हुए रूपान्तर विद्यमान है। रामनवमी, विजयदशमो ( दशहरा ) और दिवाली त्यौहार भी राम के जीवन से सम्बद्ध हैं, जिन्हें करोड़ों भारतिवासी बड़े उत्साह से मनाते हैं।

रामायस के प्रथम काराड में कहा गया है कि ब्रह्मा ने वालगीकि सुनि को खुबाकर राम के वीयों की प्रशस्ति तैयार करने को कहा श्रौर उसे श्राशा दिखाई कि जब तक इस टड़-स्थित प्रथिवी पर नदियाँ बहुती रहेंगी श्रीर पर्वत खड़े रहेंगे, खब तक सारे जगद में रामायण विद्यमान रहेगी।

(ख) महत्त्व — ऐतिहासिक एवं अलंकृत कान्य की दृष्टि से ही रामायण महत्त्वास्पद नहीं है, अपित यह हिन्दुओं का आचार-शास्त्र भी है। रामायण की शिचाएँ न्यावहारिक हैं। अतः उनका सममना भी सुगम है। रामायण में हमें जीवन की सुचम और गम्भीर समस्याएँ साफ़-साफ़ सुबक्ते हुए रूप में मिल जाती हैं। पाठक स्वयं जान लेता है कि जीवन में आदर्श भाई, आदर्श पित, आदर्श पत्नी, आदर्श सेवक, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा (राम) को कैसा व्यवहार करना खाहिए।

दशस्य का प्रतिज्ञापाजन एवं पुत्रस्नेह श्रानुपम है। कौसल्या की कर्तन्य-तिष्ठा श्रीर सुमित्रा की त्याग-वृत्ति श्रद्धितीय है। बड़े भाई की पत्नी के

प्रति खचमण की श्रद्धा देखकर हम श्राश्चर्य में डूब जाते हैं। राम को मर्यादापुरुषोत्तम कहना उचित ही है। तारपर्य यह है कि रामाण्य में हमे उच्चतम श्राचार के जीते जागते दृष्टान्त मिखते हैं। यही कारण है

कि न केवल भारत में बल्कि बाहर भी रामायण से भूनकाल में लोगों को जीवन मिला, श्रव मिल रहा है खोर धारो मिलता रहेगा।

रामायण से प्राचीन कालोन आर्थ-सभ्यता के विषय में बहुत कुछू ज्ञान प्राप्त होता है। श्रतः ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका श्रव्ययन महत्त्वपूर्ण है। इससे हम प्राचीन कालीन भारत की सामाजिक श्रीर राजनीतिक श्रवस्था को श्रव्छी तरह जान सकते हैं। इसके श्रातिरिक इससे हमें तत्कालोन भौगोलिक परिस्थिति का भी पर्याप्त परिचय प्राप्त होता है।

(ग) संरक्षरणः—हम शमायण को भिन्न-भिन्न संस्करणों में पाते हैं—

(१) बमबई संस्करण ( बम्बई में प्रकाशित )। इस संस्करण में सब से श्रिधिक महत्त्वपूर्ण टोका 'राम टीकाकार की 'तिजक' है। संस्कृत में पाई जानेवाली अन्य टीकाएँ 'शिरोमणि' श्रौर 'मूज्य' हैं। (२) वंगाली संस्करण ( कलकत्ते में प्रकाशित )। अस्यन्त उपयोगी टिप्पणियों के साथ इसका अनुवाद जी० गौरेशियों ने किया था। यह बढ़ी-बढ़ी पाँच जिल्हों में मिलता है। संस्कृत टीकाकार का नाम 'कोकनाथ' है। (३) उत्तर पश्चिमीय संस्करण (या काश्मीरिक संस्करण) यह बाहौर में प्रकाशित हो रहा है। इसके टीकाकार का नाम है 'कटक'। (३) दिख्या भारत संस्करण (मद्रास में प्रकाशित)। इसमें और वम्बई संस्करण में श्रिधक भेद नहीं है। उत्तर के तीन संस्करणों में परस्पर पर्याक्ष

यह बहुना कठिन है कि कौन-सा-संस्करण वाल्मीकि के असखी प्रंथ

भेद है।

से अधिक मिल्रता जुलता है। रलेगवा ने बंगाकी संस्करण को अधिक पसन्द किया था। बोटलिंग इस परिणाम पर पहुंचा था कि पुराने राव्ह बर्बई संस्करण में अधिक मिलते हैं। ऐतिहासिक प्रमाण द्वारा हम कुछ अधिक सिल्र नहीं कर सकते। इरिवंशपुराण के सर्ग २३० में रामायण विषयक उरुदेख बंगाली संस्करण से अधिक मिल्रते जुलते हैं। आटवीं और नीवीं शताब्दी के साहित्य में आए रामायण-विषयक वर्णन बम्बई संस्करण से अधिक सम्बन्ध रखते हैं। खारहवीं शताब्दी के लेमेन्द्र की रामायणमंजरी से मिल्र होता है कि उस समय काश्मीरिक संस्करण विद्यमान था। ग्यारहवीं शताब्दी के भोज के रामायण चम्पू का आधार वम्बई-संस्करण है। सच तो यह है कि इन सस्करणों ने विभिन्न रूप अब से बहुत काम पहले धारण का लिए थे। तब से लेकर वे उसी रूप में चले था गई हैं। केवल एक के आधार पर दूसरे में बहीं परिवर्तन हुआ है, जहाँ ऐसा होना कुछ असम्भव था।

(घ) वर्शनीय विषय--समायस में समाम चौबीस हज़ार श्लोक हैं। सारा ग्रंथ सार कांडों में विभक्त है।

कांड १--(बान-कांड) इसमें राम के नवसीवन, विश्वामित्र के साथ जाने, उसके यज्ञ की रचा करने, राचसों के मारने और सीता के साथ विवाह हो जाने का वर्धन है।

कायड २-(अयोध्या कांड)। इसमें राम के राजवित्तक की तैयारी,

१ 'वाल्मीकि-रामायस—-टिप्पिसियो श्रीर श्रमुवाट के साथ मूस अंथ (३ जिल्दें) सन् १८२६ से १८३८ तक।

२ बंगाली संस्करण का प्राटुर्भाव बंगाल में हुआ, जो गौडी रीति से पूर्ण श्रेण्य संस्कृत साहित्य का केन्द्र था श्रीर जहाँ ऐतिहासिक महाकाल्य की भावना की स्वतन्त्रता का लोग हो चुका था। यही बात काश्मीरिक संस्करण के बारे में भी जाननी चाहिए। श्रंतर इतना ही है कि बंगाल में गौडी रीति अधिक प्रचलित थी तो इस श्रोर पाळाली।

कैकेथी के द्वारा किए जाने वाले विरोध, राम के वन जाने, राम के वियोग में दशरथ के मरने और राम को बौटाने के बिए भरत के चित्रकूट जाने का वर्णान है।

विराध इत्यादि राचलों के मारने, फिर पञ्चवटी में रहने, राम के पास शूर्पराखा के बाने, चौदह हज़ार निशाचरों के साथ खर को मारने, रावग्र द्वारा सीता के चुराये जाने और सीवा के वियोग में राम के रीते फिरने

काएड २--(अरएयकाएड)। इसमें राम के दगढक वन में रहने.

का वर्शन है।

कःषड ४--(िरुविकन्धाकारड) इसमें राम का सुमीव को अपने साथ मिलाने, बाली को मारने, और बन्दरों को साथ लेकर हुनुमान का सीता की खोज में जाने का वर्णन है।

कारड ४—(सन्दरकारड)। इसमें लंका के सुन्दर द्वीप, रावण के विशाज महज, हनुमान् का सीता को धीरज बंधाने और सीता का पता लेकर हनुसान् के वापस कोटने का वर्णन है।

कारद ६—(युद्धकारद) । यह सब से बड़ा कारद है। इसमें रावरा पर राम की विजय का वर्णन है। काएड ७—(उत्तरकाएड)। इसमें श्रयोध्या में बोतने वाले राम के

श्रतिम जीवन, सीवा के बारे में बोकापवाद, सीवा-निर्वासन, सीवा-शोक, वालमीकि के आश्रम में कुश-तव के जन्म और अंत तक की सारी कथा का वर्शन है।

(क) उप, क्यान-रामायण में कई सुन्दर उपाक्यान भी हैं। वे विशेष करके पहले और सातर्षे कागड में पाये जाते हैं । प्रसिद्ध-प्रसिद्ध

उपाल्यान ये हैं---

वामन-द्यवतार (१; २६), कार्त्तिकेय-जन्म (२, २४-३०), गङ्गा-वतरण (२, ३८-४४), समुद्रमंथन (१, ४४), श्लोक-पादुर्माव (१, २)

१ इस राएयान का संचोप यह है--एक दिन जंगल में भ्रमण करते

ययाति-नहुष (७, ४८), दृत्र-वध (७, ८४-८७), उर्वशी-पुरूरवा (७, ८६-६०), शृद्वापस शम्बुक (७)।

- (च) विशुद्धता—कई बन्नण ऐसे हैं, जिनसे यह प्रतीत होता है कि रामायण की यथार्थ कथा छठे काण्ड में ही समाप्त हो जाती है। सः तवाँ काण्ड उन उपाल्यानों से भरा पड़ा है, जिनका मूल कथा से कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ, सात्र के काण्ड के प्रारम्भिक भाग में राच में की उत्पत्ति, रावण के साथ इन्द्र के युद्ध, हनुमान् के योवन-काल का वर्णन है तथा कुछ एक प्रन्य कहानियाँ हैं, जिनसे मूल कथा की गति मे पर्याप्त बाखा पड़ती है। इसी प्रकार पहले काण्ड में भी ऐसा पर्याप्त ग्रंश है, जो वस्तुतः मौक्षिक रामायण में सम्मिद्धित नहीं रहा होगा। इस बारे में निम्मिद्धित वाले खाद रखने योग्य हैं—
- (१) पहले और सातवें कायड की भाषा तथा शैली शेष कायडों से निकृष्ट है।
- (२) पहले श्रौर सातचे कायड में परस्पर-विरोधी श्रमेक डातें हैं। पहले कायड के श्रमेक कथा-विवरण श्रम्य कायडों के कथा-विवरणों क विरुद्ध हैं। उदाहरणार्थ, देखिए जनमण का विवाह।
  - (३) दूसरे से लेकर छुटे कायड तक प्रचित्त श्रंशों को छोड़कर, राम

हुए वाल्मीकि ने एक की आ-मिश्रुन को स्वैर विहार करते हुए देखा। उसी समय एक व्याध ने नरकी आ को तीर से मार डाला। यह देखकर वाल्मीकि से न रहा गया। उनका हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने तत्काल उस व्याध को शाप दे दिया, वो उनके मुख से अनजाने क्षोंक के रूप में निकल पड़ा। तब ब्रह्मा ने उसी 'क्षोंक' छुन्द मे उनसे राम का यशोगान करने के लिए कहा। ऐच० जैकोबी का विचार है कि इस उपाख्यान का आधार शायद यह बात है कि इम परिपक्षावरणा को प्राप्त हुए क्षोंक का मूल वाल्मीकि रामायण में ही देख सकते हैं, इस से पहले के किसी ग्रन्थ में नहीं।

आदर्श वीर महोत्र माना गया है; परंतु पहले और साववें कांड में से जिस्सार है दिवास का अवतार दिखाबाचा गया है।

कि पर कारड में भारी रामायण-कथा की दो श्रतुक्रमणिकाएँ दी गई हैं—एक पहले लगें में श्रीर दूसरी तीसरे में। उनमें से एक अनुक्रमणिका में पहले और सातमें कायड का उदलेख नहीं है।

इन श्राधारों पर बोकेंसर जैकोबी ने <sup>क</sup> निरचय किया है कि दूसरे

से जैकर छुटे काराड तक का भाग रामायण का खतजी भाग है, जिसके आगे पीछे पहले और सातमें काराड बाद में जोड़ दिए गए हैं। और असकी भाग में भी कहीं कहीं मिलावट कर दी गई है। दूसरे काराड के कई प्रार-म्भिक सर्ग पहले काराड में मिला दिये गये हैं। असकी रामायण आज

कल के प्रथम कागड के पाँचवें सर्ग से प्रारम्भ होती थी।

(छ) काल—(१) महाभारत के सम्बन्ध सं—शमायण का असली भाग सहाभारत के असली भाग से पुराना है। शमायण में महाभारत के किसी वीर का उरलेख नहीं है। हाँ, महाभारत में शम की कहानी का ज़िक् आया है। इसके अतिरिक्त महाभारत के सातवें पर्व में रामायण के छुटे कावड से दो रलोक उद्भृत किए गए हैं और महाभारत

के तीसरे पर्व के २७७ से २६१ तक के अध्यायों के रामोपाख्यान है, जो रामायण पर श्राश्रित प्रतीत होता है। सच तो यह है कि रामोपा-

१. 'रामायगा' में जैकोबी कहते हैं — जैसे हमारे अनेक पुराने, पूज-नीय शिरजाघरों में हर एक नई पीट़ी ने कुछ न कुछ नया भाग बढ़ा दिया है श्रीर कुछ पुराने भाग की मरम्मत करवा दी है श्रीर फिर भी श्रम्रली

गिरजाघर की रचना को नष्ट नहीं होने दिया है। इसी पकार भाटो की अनेक पीढ़ियों ने असली भाग को नष्ट न करते हुए रामायण में बहु। कुछ बढ़ा दिया है, जिसका एक-एक अवयव तो अन्वेषक की भ्रॉख से क्किया हुआ नहीं है।' क्वान का रचियता हुस बात का विश्वासी प्रतीत होता है कि महाभारक के ओताओं को राम की कहानी याद है।

(२) वौद्ध-साहित्य के सम्बन्ध से—इस बारे में अधीतिकित बातें ध्यान देने योग्य है:—

श्च-पाली जातकों भें दशाध जातक (रामोपाट्यान) कुछ श्चद्र वद्वकर कहा गया है। इस जातक में पाली के रूप में रामायण (६, १२८) का एक रखीक भी पाया जाता है।

श्रा—रामायया के दूसरे कागड के त्रेसटर्ने सर्ग में दशरथ ने शिकार के समय में मारे जाने वाले जिल्द तापस-कुशगर की कथा सुनाई है, साम जातक र में वह कथा शायद श्राधक पुराते रूप में पाई जाती है।

इ—इन्न और भी जातक हैं, जिनमें ऐसे प्रकरण आते हैं, जो रामायण की याद दिलाते हैं। हों, उन प्रकरणों और रामायण के प्रक-रणों में समानता केवल कहीं-कहीं पाई जाती है।

ई—प्रोफ्रेसर सिखवेन सेवी ने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। उनका कहना है कि बौद्धमन्य सन्धर्मस्मृत्युर्यान निरसन्देह वाल्मीकि का ऋषी है। उक्त प्रन्य का जम्बूहीप-वर्णन रामायण के दिग्वर्णन से विकक्क मिलता है। इसके बार्तिक इस प्रन्य में निद्यों समुद्रों, देशों और द्वोणों का उल्लंख विजक्कत उसी शंबी से किया गया है, जिस शैकी से यह रामायण में हैं।

१. साहित्य में ये जातक अपने प्रकार के आप ही हैं। इनमें पूर्ण बुद्ध करने से पहले के बुद्ध के जन्म-जन्मान्तरों की कथाएं कही गई हैं। २. तिपिटिक में आया हुआ एक पाली जातक। ३. विट्यनिट्च कृत भारतीय साहित्य का इतिहास (इयातिश) भाग १, पृष्ठ ५०६। ४. मूल गन्य अप्राप्य हैं। किन्तु इसका एक बड़ा दुकड़ा शांति देव के शिल्या-समुतियों से सुद्ध तिथा हो। ये. यदि कहा जाय कि शायद वाल्योंकि ने ही बौद्ध-समृतियों से कुछ लिया हो, तो यह ठीक नहीं। कारण कि नाहाण धर्म.

उ—-भाषा के धाधार पर भी ऐच० जैकोबी इसी परिवास पर पहुँ वे हैं कि रामायस बौद्र काल से पहले की है ।

ऊ—-नयः बौद्धधर्म की बातें रामायस में सिद्ध की जा सकती हैं? इस प्रश्न की लेकर भी० विंदरनिट्ज़ कहते हैं—''शायद इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है। क्योंकि रामायस में जिस एक स्थल पर खुद्ध का नाम आया है, वह अदश्य बाह की मिलायट है''

(३) यूतानियों के सन्बन्ध से—सारी रामायण में केवल दो पद्यों में यवनों (यूनानियों) का बाम पाया जाता है। इन्हीं के आधार पर प्रो० देवर ने यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि रामायण की कथा पर यूनानियों का प्रभाव पढ़ा है। किन्तु प्रो० जैकीनी ने इस निश्चय में सन्देह की कोई गुंजायश नहीं छोड़ी कि ये दोनों पद्य ३०० ई० के बाद कभी मिलाए गए हैं।

(४) श्राभ्यन्तरिक सहिय असती रामायण में कोसब की राजधानी धयोध्या कही गई है। बाद में बीदों ने, जैंगों ने, यूनानियों ने, यहाँ तक कि पतंजती ने भी धयोध्या नगरी को साकेत के नाम से दिया है। तब की राजधानी, जैसा कि सप्तम काण्ड में दी

इ॰ पू० वैशाला म बाध्य का वृत्तरा छना हुइ या । नगरयनाः ई॰ पू॰ 🕽 से पहले ही यह भारत की राजधानी बन चुका था ।

के बारे में इतने कृपण ये कि उन द्वारा बीद्ध ग्रन्थों से कुछ लेने की सम्मा वना नहीं है। इसके अतिरिक्त, रामायण में उरचतम सदाचार की शिक्ता है, जिसे वान्मीकि ने किसी अप्रसिद्ध बीध्दगृन्थ से नहीं लिया होगा। हाँ, इसके विपरीत बीद्धो द्वारा ब्राइस्सो के प्रन्थों से बहुत कुछ लेने के अपनेक उदाहरण मिलते हैं।

१ यदि वार्ल्मािक बुध्द के बाद हुआ होता तो वह इस मकार के सर्विध्य ऐतिहासिक महाकाव्य को प्राकृत में लिखता। २ इस नगर की नींव डालने वाला नृप कालाशोक था जिसकी अध्यक्ता में लगभग ३०० ई० पू० वैशाली में बौध्दों की दूसरी सभा हुई थी। मेगस्थनीज़ (३००

गई है, श्रावस्ती के उस स्थान पर स्थापित की गई थी जहाँ बुद्ध के समय में कोसद्धराज प्रसेनजित् राज्य करता था। श्रसकी रामायण (काएड २—६) में श्रावस्ती का उरलेख कहीं नहीं मिछता। इससे ज्ञात होता है कि श्रसकी रामायण उस समय रची गई जिस समय श्रयोध्या नगरी विद्यमान थी, इसका नाम साकेत नहीं पड़ा था श्रीर श्रावस्ती जगरी प्रसिद्ध नहीं हो पाई थी।

या—प्रथम काएड (श्लोक ३४) में कहा गया है कि राम उस स्थान से होकर गये, जहाँ पाटि जिप्त (श्राजकत का पटना) स्थित है। जहाँ रामायण की प्रसिद्धि पहुंच जुकी थी, इसमें पूर्वी भारत के कीशाम्बी, लाम्यकुटल श्रीर काम्पिक्य जैसे कुछ महत्वशाली नगरों के नाम भी पाये जाते हैं। सारी रामायण में पाटि जिप्त का नाम कहीं भी नहीं श्राता, यह रामायण काल में यह नगर विद्यमान होता तो इसका उक्लेख श्रवश्य होता।

इ—चालकाएक में मिथिला और विशास्त्रा को दो भिन्न राजाओं के आधीन जीढ़िया नगरियाँ बताया गया है। हम जानते हैं कि बुद्ध के समय से पूर्व ही ये दोनों नगरियाँ वैशाली के एक प्रसिद्ध नगर के रूप में परिवर्तित हो चुकी थीं।

ई—- इसके ऋतिरिक्त, इमें पता बागता है कि रामायख के काल में भारतवर्ष छोटे छोटे भागों में बँटा हुआ था, जिसमें छोटे छोटे राजा राज करते थे । भारत की यह राजनीतिक दशा केवल बुद्ध के पूर्व तक ही रही।

श्चन्त में हम कह सकते हैं कि असकी रामायगा १०० ई० पूर्व से पहले वन खुकी होगी।

यह युक्ति दी जाती है कि रामायण की भाषा, विशेष करके

१ इसके विरुद्ध, महाभारत में हमें जरासन्ध जैसे शक्तिशासी राजाखी का वर्णन मिसता है, जिनका शासन है, अधिक देश तक विस्तृत था।

बन्बई वाले संस्करण की भाषा, ऐतिहासिक सहाकाव्यों की और ध्यान न देने वाले वैयाकरण पाणिनि की भाषा से बाद की भाषा के रूप की अवस्था को प्रकट करती है। किन्तु इससे रामायण का कोई पाणिनि के बाद का समय सिद्ध नहीं होता है। पाणिकि ने केवल शिष्टों की परिष्कृत मापा को ही अपने विचार का चेत्र रक्खा था और सर्वत्रिय भाषा की श्रीर ध्यान नहीं दिया था। द्सरी श्रीर, यदि रामायण पाणिनि के बाद बनी होती तो यह पाशिक्षि के व्याकरण के प्रवत्न प्रभाव से नहीं बच सकती थी।

(च) शैली-जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, संस्कृत के सभी लेखकों ने रामायण को प्रादिकाव्य और इसके रचयिता को प्रादि कवि कहा है। ऐसा होने से यह विस्पष्ट है कि रामायण संस्कृत कान्य की प्रारम्भिक श्रवस्था को हमारे सामने रखती है। रखोक छन्द की उत्पत्ति की कथा, जिसका उरुजेल उत्पर हो चुका है, स्चित करती है कि इस छुन्द का प्रादुर्भाव वाल्मीकि से हुआ। रामायस की भाषा आदि से अन्त तक प्राञ्जल और परिष्कृत है। श्रबद्धारों की खटा बार बार देखने को मिलती है । उपमा और रूपक के प्रयांग में वालमीकि अत्यन्त नियुक्त हैं । भाषा की सरजता श्रीर भाव की विशदता उनकी कविता शैली की विशेषता है।

#### (६) महाभारत

(क) वर्तमान महाभारत असला महाभारत का समुपबृंहित रूप है। असक महाभारत वस्तुतः एक ऐतिहासिक अन्य था, न कि श्रीपदे-शिक । सम्भवत: व्यास ने इसे 'जय" का नाम दिया । जैसा कि वर्शित

१ मिलाकर देखिए, १८ वें पर्व का वाक्य 'जयो नामेतिहासोऽयम्'। इसके श्रतिरिक्त महाभारत का प्रत्येक पर्व बच्चमारा स्राशीर्वाद से

प्रारम्भ होता है-नारायगां नमस्कृत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्

देवीं सरस्वती वैव तती जयमुदीरयेता।

वरनाओं के समारोह से प्रकीत होता है। असकी ग्रन्थ में भी कमने कम वर्णन थे। जैसा कि मैकडानका ने कहा है कि असका महाभारत कदा चित् द,८०० शकों तक ही परिमित नहीं था।

महाभारत के विकास में तीन विशिष्ट काछ देखे जाते हैं। श्रादिपः में एक रहाकि हैं—

> मन्यादि भारतं केचिदिस्तकादि तथापरे । तथा परिचराद्यन्ये विश्राः सम्यगधीयते ॥

( कुछ बिद्वान् भारत का प्रारम्भ मनु-उपाख्यान से, कुछ श्रस्तिक-कपाख्यान से श्रीर कुछ परिचर-उपाख्यान से मानते हैं। )

हक्त तीनों कालों में से प्रथमकाल में न्यास ने अपने पांच प्रधान शिष्यों में से एक शिष्य देशम्यायन को महाभारत पढ़ाया। यह असली प्रम्थ कराचित परिचर-इपाल्यान से प्रारम्भ होने नाला प्रम्थ है।

दूसरे काल में यह प्रन्थ वैशम्पापन ने सर्प-सत्र में जन्मेतय की सुनाया। इस काल के प्रन्थ में कदाचित् २४००० रखोक थे। यह प्रन्थ सस्तिक-उपाख्यान से प्रारम्भ दांता है।

तीसरे काल में द्वितीयकालीन विस्तृत ग्रन्थ सौति ने शौनक को सुनाया, जब शौनक द्वादशवर्षीय पज्ञ कर रहे थे, जब कि शौनक ने कुछ प्रश्न किये, श्रीर सौति ने उनका उत्तर दिया । श्राजकल के एक खास रखोकों की संस्था इस तीसरे काल में ही प्रायः पूर्ण हुई होती । मिलाइए—

श्राह्मंस्तु मानुषे लोके वैशल्पायन उक्तवान् । एवं शतसहस्रं तु मयोक्तं वे निबोधत ॥ यह प्रन्थ मनु-उपाख्यान से प्रारम्भ होता है। कदाचित् सौति ने

१ कदाचित् यह संख्या श्लोकां की नहीं, कूठ श्लोकों की है, जो रहाभारत में आये हैं।

ईम प्रन्थ का जाम महाभारत रक्ता था<sup>9</sup> ।

मूजावस्था में महामारत को 'हतिद्वास, पुराग या आव्यान' की श्रेगी में सिमाजित किया जाता था"। श्राज्ञकल यह आवारविषयक उपदेशों का विश्वकोष है। यह मनुष्य को 'धर्म, अर्थ, काम और मोच' हम चारों पदार्थों की प्राप्ति कराता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है । इसे कृष्य-वेद ( कृष्ण का वेद ) भी कहते हैं । अन्य भर में सैप्याव सिद्धानतों की सबसे अधिक प्रधानता होने के कारण इसे 'बैष्णवों की स्मृति' भी कहते हैं। सच तो यह है कि वर्तमान महाभारत में श्रोपदेशिक शंश ऐतिहासिक श्रंश की अपेना कम से कम चारगुना है।

(स) सहस्त्र—यद्यपि महाभारत रामायण के लमान सर्विषय नहीं है तथापि इसका महस्त रामायण से किसी प्रकार कम नहीं है। इसका ऐतिहासिक अंश महायुद्ध तथा कौंश्वों और पागडवों के विस्तृत इतितृत्त का वर्णन करता है। इसके द्वारा हमें तथ्कालोन सामाजिक एवं राज-नीतिक विचारों का भी पता लगता है। इसके आर्यों की तत्कालीन सम्यता पर भी प्रकाश पड़ता है। इसका महत्त्व इस कारण से भी है कि यह हमें केवल शान्ति-विद्या की ही नहीं रण-विद्या की भी बहुत सी बातें

पाणिनि को युधिष्ठिर जैसे वीरों का तो पता है किन्तु महाभारत नामक किसी अन्य का नहीं। इससे भी अनुमान होता है कि महाभारत नाम की उत्पत्ति बाद में हुई। २ इन शब्दों को भारतीय प्रायः पर्याय-बाची के तौर पर प्रयुक्त करते हैं।

इ बेदो के समान प्रमाएय-पूर्ण यह ज्ञियों को उनके सांप्रामिक जीवन के विषय में शिलायें देता है। ४ यह ज्ञियों को क्रुप्णोपासना का उपदेश करता है, जिससे उन्हें अवश्य सफलता और कल्याण मिलेगा। (सिलावेन लेबी)

१ मिलाइए,

महत्वाद् भारतत्वाच्च महाभारतभुच्यते ।

बताता है। इसके भीपदेशिक श्रंश ने, श्रपने प्रचित्तत रूच्च प्रमाण्यगुणः द्वारा, इस प्रम्थ का पंचमवेद नाम सार्थक कर दिया है, जिससे इसका महत्व पूर्णत्वा सिद्ध होता है।

(ग) (१) साधारण संस्करण-महाभारत के इमें दों साधारण संस्करण प्राप्त होते हैं--(१) देव नागरी (या उत्तर-भारत ) संस्करण (२) दिख्य भारत-संस्करण। इन दोनों संस्करणों में परस्पर प्राथः इतवा ही भेद है, जिसना

रामायरा के संस्करकों में । श्राकार में वे प्रायः बरावर हैं । जो वातें एक

में छोड़ दी गई हैं, वे दूसरे में मिल जाती है। इसकी पूर्ण हस्ति खिल प्रतियाँ भारत के अनेक स्थानों के श्रीतिरिक्त यूरोप, लन्दन, पेरिस और बिलंन में भी पाई जाती हैं। श्रपूर्ण हस्ति खिल प्रतियों की संख्या तो बहुत है। किन्तु कोई भी हस्ति खिलत प्रति चार पाँच सी वर्ष से श्रीधिक पुरानी नहीं है। श्रत: हमारे जिए यह संभव नहीं कि हम श्रम्भाकी महाभारत का ठीक-ठीक पुनर्निर्माण कर जें या किसी एक हस्ति खिल प्रति को दूसरी से यथार्थ में उरकृष्ट सिक्ष कर सकें।

(२) आलोचनापूर्ण संस्कर्या १ - एक संस्कर्या, जिसमें हरि-वंश भी सम्मितित है, कबकते में (१८३४-३६) चार भागों में झुपा या। इसमें कोई टीका नहीं है। २--एक और संस्कर्या बम्बई में १८६३ में प्रकाशित हुआ था। इसमें हरिवंश सम्मित्तित नहीं, किन्तु इसमें नीवकंठ की टीका सुद्धित है। इसके पाठ उपयुंक्त कबकता-संस्करण के पाठों से अच्छे हैं और यह तब से कई बार छुप चुका है।

सम्बर्ध क पाठा स अन्छ ह आर यह तब स कई बार छुप चुका है। सूचना--ये दोना संस्करण अत्तरमारत-संस्करण हैं। अतः इन दोनों में परस्पर अधिक भेद नहीं है।

१ यह मानना होगा कि ब्राह्मण-धर्म (वैदिक धर्म) मे वेदों के बराबर किसी का प्रमाख्य नहीं है।

२ कलकर्ते में एक ऋौर संस्करण १८७१ में प्रकाशित हुआ था। इसमें नीलकरूठ की टीका के साथ साथ ऋजू निमिश्र की टीका भी छुपी है। पुक श्रीर संस्करण सदरास में (१८११-६०) चार भागों ने इया था। इसका सुद्रण दक्षिण भारत-संस्करण के श्राधार पर तें कर लिपि में हुआ है। इसमें नीलकंठी टीका के श्रंश श्रीर इरिवंश भी सम्मित्रित हैं।

महाभारत का सचित्र और आलोचना-चर्चित (Critical) संस्करण पूना से भागडारकर श्रोरियण्डल रिसर्च इंस्टीच्यूट द्वार प्रकाशित हो रहा है। इसका बाचार सुस्यतया उत्तर भारत-संस्करण है।

श्रव तक महाभारत का कोई संस्करण भारत से बाहर प्रकाशित नहीं हुआ है।

- (१) टीकाएँ—सब से पुरानी टीका जो आजकल सिलती है, सर्वज्ञ-नारायण की है। यह यदि बहुत ही नयी हो तो भी १४ वीं शताब्दी के बाद के नहीं हो सकतो। दूसरी टीका अर्जुन सिश्र की है, जिसके उद्धरण नीलकण्ठ ने अपनी टीका में दिये हैं। यह कलकता के (१८७१) संस्करण में प्रकाशित हुई है। सबसे अधिक प्रसिद्ध टीका नीलकण्ठ की है टीका बनेनल के सत से नीलकण्ठ १६ वीं शताब्दी में हुए हैं। वे महाराष्ट्र में कूरपुरा के रहने वाले थे।
- (घ) वर्गोतीय विषय-जित्तमान यह है कि व्यास का असली अन्य पर्वो और अध्यायों में त्रिमक था। वैशम्पायन ने भी उसी कम को हियर रक्ष्वा। उसके अन्य में प्रायः सौ पर्व थे। सौति ने उसको १८ पर्वों में निवद कर दिया। बहुत वार मुख्य पर्व और इसके भाग का नाम एक ही पाया जाता है; उदाहरणार्थ, मुख्य समा

१--उन अठारह पर्वो के नाम ये हैं--(१) आदि (२) समा (३) वन (४) विराद् (५) उद्योग (६) मीष्म (७) द्रोण (८) कर्ण (६) शल्य (१०) स्तिष्तिक (११) स्त्री (१२) शान्ति (१३) अनुशास (१४) अश्वमेघ (१५) आञ्जमवातो (१६) पासल (१७) महाप्रस्थानिक (१८) स्वर्गारोह्ण

पर्व में एक छोटा समापर्व है'!

इसके श्रतिरिक्त कुछ परिशिष्ट भाग भी है, जिसे खिलपर्व या इरिसंश कहते हैं। महाभारत में इसकी यही स्थिति है, जो रामावण में उत्तर-काषड की। महाभारत में दिये हुए समग्र रखोकों की संख्या ६४,८२६ श्रपति मोटे रूप में एक खाख है।

प्रतिपादित वस्तु—शाहिएवं में कौरव-पायहवों के शोशव, द्रीपदी के विवाह और पायहवों का यहुनाथ कृष्या के साथ परिचय विशेत है। वृस्ते एवं में इन्द्रमध्य में रहते हुए पायहवों की समृद्धि का तथा युषिष्ठर द्वारा हुयोंधन के साथ जुए में द्वापदी तक को मिलाकर सब कुछ हार जाने का वर्षान है। धन्त में पायहवों ने बारह साल का स्वापारण शीर एक साल का अज्ञात वनवास स्वीकार कर जिया। वन-पर्व में पायहवों के बारह वर्ष तक कार कि वन में रहने का साथ विराद पर्व में उनके मरस्यराज विराद के घर अज्ञातवान के तेरहवें साल का वर्णन है।

क्योंकि कौरवों ने ए।यह में की न्यायपूर्ण माँगों का सहानुभूति भरा कोई उत्तर नहीं दिया श्रवः उद्योगार्थ में पाएडवों की युद्ध की तैयारी का वर्णन है। श्रम के पांच पर्वी में उस मारी संश्राम का विस्तार से वर्णन है, जिसमें पाएडवों और कृष्ण को शोहकर सब मारे गये। ग्यारहवें पर्व में मरे हुश्यों के श्रीन-संस्कार का वर्णन है। श्रम दें पर्वों में राजधान पर युधि किर को दिया गया भोड़म का खम्बा उपदेश है। बौदहवें पर्व में युधि किर के राजित खक और श्ररवमेश यज्ञ का वर्णन है। परदहवें में श्वराब्द्र तथा वानशारी का वन गमन वर्णन, सोसहवें में पाइवों का परस्पर—क्षाह और ब्याध के तोर से श्रीकृष्ण की श्रवाक सुन्यु वर्णित है। सन्नहवें में दिखाया गया है कि किस श्रकार

१—इससे पतीत होता है कि क्रम प्रवन्थ के कर्ता कम-से-कम दो श्रादमी अवश्य है।

पाएडव लोग जीवन से उक्ताकर सेरु पर्वत पर चले गये श्रीर श्रपने पीछे श्रद्ध न के पीते परीचित पर प्रजा-पाखन का सार रख गये। श्रन्तिम पर्व में पायडवों के स्वर्गारोहण की कथा है।

हरिवंश में १६ हजार रखोक है और सारा ग्रन्थ तीन मागों में विभक्त है। प्रथम भाग में श्रीकृष्ण के पूर्वजों का, दूखरे में श्रीकृष्ण के पराक्रमों का, श्रीर तीसरे में किवियुग की श्रागामी बुराइयों का वर्णन है।

(क) उपाख्यान—समायण की अपेदा महामारत में उपाख्याने की संख्या बहुत अधिक है। कुछ उपाख्यान ऐसे भी हैं, को दोनों महाकान्यों में पाये जाते हैं। वनवास की दशा में पायडवों को धेर्य वैभाने के लिए वनपर्ध में बहुत सी कथाएँ कही गई हैं। सुख्य सुख्य उपाख्यान से हैं—(१) रामोपाख्यान अर्थाद राम की कहानी (२) नली-पाख्यान अर्थाद नल और दमयन्ती की कथा, जो भारत में बहुत ही सर्वप्रिय हो चुकी है। (३) साविजी सत्यवान—वह उपाख्यान जिसमें भारतीय आदर्श-परनी का चित्र अद्भित किया गया है, यह कहानी भी भारत में बहुत प्रेम से सुनी जाती है। (४) शकुन्तकोपाख्यान। यही उपाख्यान कालिदास के प्रसिद्ध शकुन्तका नाटक का आधार है। (४) गंजावतरण। यह ठीक वैसा ही है जैसा हासायण में है। (६) सत्योपाख्यान। इसमें एक प्राचीन जलाप्ताव कथा है (०) उश्चीनर की कथा, शिवि की कथा, शुषद्र की कथा, हत्यादि।

(च) महाभारत ने बर्तमान रूप कैसे प्राप्त किया— अब अगळा प्रश्न यह है कि महाभारत ने वर्तमान विशाज आकार कैसे भारण किया ? ऊपर कहा जा चुका है कि असकी कथांश सारे प्रन्थ का पांचवां भाग है। शेष चार भाग श्रोपदेशिक सामग्री रखते हैं। यह

१ इन राजाश्रो ने बाज से कबूतर की जान बचाने के लिए श्रपनी जान दी थीं !•

भौपदंशिक सामग्री कई श्रकार से बढ़ाई गई है, जिनमें से सुरूप-सुरूप ने के

कहानियों श्रीर वर्णमों की पुनरुश्ति , उपाख्यानों श्रीर दश्य-

वर्णानों की नकल<sup>3</sup>, आगामी घटनाओं की मिनिष्यवाणियां<sup>3</sup>, कुछ परिस्थितियों की न्याख्या<sup>3</sup>, और कान्य-श्रालंकारों का उपयोग 1 कितु सब से मुख्य कारण सौति की यह इच्छा है कि महाभारत को एक विस्तृत भर्मशास्त्र, ज्ञान का विशाल अयहार श्रीर श्रीपाक्यानिक विद्या की गहरी खाल बनाया जाय । विशेष उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि समग्र शान्तिएवं बाद की मिलायट प्रतीत होता है । यह सारा पर्व भीष्म के मुख से कहलाया गया है, जिसकी मृत्यु छः महीने के लिए कक गई थी। सातवें पर्व में 'हतो भीष्म:' (भीष्म मारा गया), 'स्याजित: समरे प्राणान्' (युद्ध में उससे प्राण छोड़े गए) इत्यादि ऐसे वाक्य हैं, जिनसे जाना जाता है कि वस्तुत. मीष्म शान्तिपर्व की कथा तक जीवित ही नहीं थे।

(छ) काल —सम्पूर्ण महाभारत को एक साथ जेहर उसके बिए किसी काल का निश्चित करना श्रसम्भव है। जैसा हम उपर देख चुके हैं, महाभारत के विकास के बीन सुख्य काल हैं। श्रतः श्रसली महाभारत के काल और श्राजकल के महाभारत के काल में कई शता-ब्दियों का श्रंतर है।

१. जैसे; बनपव में यात्रात्रों का पुनः पुनः वर्णन। २. जैसे बनपव में यद्ध-प्रश्नोपाल्यांन नहुप-उपांख्यांन की नकल है । ३. कभी-कभी इसकी स्राति देखी जाती हैं। जैसे, युधिष्ठिर ने भीष्म से प्रश्न किया है कि स्रांपकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है। ४. जैसे भीम का दुःशासन के रुधिर का पीना। कई बाता की व्याख्या करने के लिए स्वयं व्यास का कई स्रवसरो पर प्रकट होना। ५. जैसे; युद्ध के, शोक के, एवं शाकृतिक हश्यों के लम्बे-लम्बे वर्णन। ६, जेसे, देखिए भूगोल सम्बन्धी जम्बूखरड स्रोर भूखरड का विस्तृत वर्णन।

श्र—वह काल जिसमें महाभारत ने वर्तमान रूप धारण किया। इस प्रकरण में निम्निलित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं:—

- (१) ईसा की १ वों शताब्दी में चेमेन्द्र ने भारतमंत्ररी किसी। इसमें महाभारत का संचेष है। श्राजकस्त्र महाभारत के जितने संचेष मिलते हैं, उनमें सबसे पुराना यही है। यो० दुइसर ने इस मंथ की इस्तिबिखित प्रतियों की महाभारत के साथ विस्तृत तुक्षणा करके दिसाया है कि चेमेन्द्र का श्रसत्ती मंथ शाजकत के महाभारत से बहुत भिन्न
- नहीं है।

  (२) शंकराचार्य (टर्की शताब्दी का उत्तराख्यों) ने कहा है कि
  उन (स्त्रियों और श्रृद्धों) के द्विए जो वेदाध्ययन के श्रिकिशी नहीं हैं,
  सहासारत धर्मशिक्षा के लिए स्मृति के स्थान पर है।
- (३) वेदों के महान् विद्वान् कुमारिल ने (दर्वी शताब्दी का शारंभ) अपने तंत्रवासिक में महासारत के १८ पर्वों में से कम से कम दस पर्वों में ये उद्धरण दिये हैं या उनकी खोर लंकेत किया है। (उन दश पर्वों में १२वाँ, १३वाँ और १६वाँ सम्मित्तित है, को तीमों के तीनों निस्संदेह बाद की मिलावट है।)
- (४) ७वीं शताब्दी के वाया, सुबन्धु इत्यादि कवियों ने महा-भारत के १ मर्वे पर्वे में से ही कथाएँ नहीं की, वे हरिवंश से भी परिचित थे।
- (१) भारत के दूरदेशीय कम्बोज नामक उपनिवेश के खगभग छुटी राताब्दी के एक शिखालेख में उस्कीशों है कि वहाँ के एक मंदिर को रामायणा और महाभारत की प्रतियाँ मेंट चढ़ाई गई थीं : इसना हो नहीं, दासा ने उनके निरंतर पाठ होते रहने का भी प्रबंध का दिया था।
- (६) महाभारत जावा श्रीर वासी द्वीपों में छुठी शताब्दी में मौजूद था। तिब्बत की भाषा में इसका श्रनुवाद छुठी शताब्दी से में पहले हो चुका था।

- (७) चौथी श्रीर पाँचवीं शताब्दी के भूदान के लेख-एत्री में सहा-भारत की स्पृति ( धर्मशास्त्र) के नाम से उद्भृत किया गया है।
- (=) सन् ४६२ ई० का एक शिकांबंख महाभागत में निश्चित रूप से एक बाख रखोक बतलाता है और कहता है कि इसके रचयिता परा-शर के पुत्र वेदव्यास सहामुनि न्यास हैं ।
- (ह) शान्तिपर्वे के तीन अध्यायों का अनुवाद सीरियन भाषा में सिखता है। उनके आधार पर भी ॰ इटंक ने जी लिखा है उससे, विश्वास हो जाता है कि श्लोकवद महाभारत, जिस रूप में आजकत उपक्षक्य होता है, सन् १०० ई० में भी भाषा ऐसा ही था। चीनी तुर्किस्तान और चीनी साहित्य की जो जानवीन हाल में हुई है, उससे तो यह भी जाना जा सकता है कि सन् १०० ई० में ही नहीं, उससे भी कई शतान्दी पहले महाभारत का यही रूप था। आशा की जाती है कि महायान बीद अन्यों के अधिकाधिक अनुसन्धान से इस विषय पर और भी अधिक रोशनी पहेगी।
- (१०) डायन काइसस्टन का एक सारव मिलता है कि एक जाल रखीकों वाला महाभारत सन् १० ई० में दक्षिण भारत में सुप्रसिद्ध था?।
- (११) वज्रस्ची के स्वयिता अश्वधीष (ईसा की प्रथम शतान्दी) ने हरिवंश में से एक रत्नोक उद्धत किया है।
- (१२) मास के कुछ नाटक महाभारवगत उपाख्यानो पर अव-वस्थित हैं।

इस प्रकार मैकदानल के शब्दों में हम इस प्रकरण की यो समाप्त

१ इस बात से प्रो० होल्ट्जमैन के इस बाद का पूर्णतया खरडन हो जााना है कि महाभारत को घर्मशास्त्र का रूप ६०० ई० के बाद साक्षरणों ने दिया था।

२ देखिए, चिन्तामणि विनायक वैद्य की 'महाभारतमीमांसा'।

कर सकते हैं कि "हमारा यह मानना ठीक है कि यह यहान् ऐतिहासिक महाकान्य (महाआरत) हमारे संवत्सर (सन् ईसवी) के प्रारम्भ से पहले ही एक औपदेशिक संग्रह-ग्रन्थ वन चुका था",

[ हाँ, इन्ह साग ईसा की दूसरी शताब्दी के प्रचित्र भी हो सकते हैं। क्योंकि (क) हरिवंश में रोमन शब्द 'दीनार' धाता है धौर महा-सारत के खादिपर्व के प्रथम भाग में तथा श्रन्तिम पर्व में हरिवंश का पता मिजता है, दीनार सिक्के के प्रचार के बाद की मिजाबट होने चाहिएँ। (क) राशियों का वर्णन भी यही सृचित करता है। (ग) यूनानियों, सियि-यमों और बैक्टीरियमों के बारे में भविष्यद वाणियाँ की गई हैं।

था—श्रसली महाभारत के रचना काल के विषय में निम्न-बिबित बात ध्यान देने के योग्य हैं:---

- (१) दक्कमन का एक साच्य मिलता है कि पाणिनि को ध्यसकी महाभारत का पताथा।
- (२) श्रारवाज्यन गृह्यसूत्र (ई० पू० १वीं शताब्दी) में एक 'भारत' श्रोर 'महाभारत' का नाम श्राता है।

१ चि० वि० वैश्व के मत से महाभारत ने वर्तमान रूप ईसा से पूर्व २०० और १०० के बीच प्राप्त किया। २०० ई० पूर्व को परली सीमा मानने के हेतु ये हैं:— (क) यवनो का उल्लेख बार बार खाता है। (ख) ख्रादिपर्व में नग्न च्यायक का उल्लेख होना। (ग) महाभारतोक्त समाज की, धर्म की और विद्या की अवस्थाएँ मेगस्थनीज की वर्णित ख्रवस्थाओं से मेल खाती हैं। उदाहरणार्थ, मांस-भद्धण की प्रवृत्ति घट रही थी, शिव और विष्णु की उपासना प्रारम्भ हो चुकी थी, व्याकरण, न्याय और वेदान्त बन चुके थे और उनका ख्राध्यम होने लगा था।

- (१) बीधायन धर्मसूत्र ( लगभग ४०० ई० ए० ) में महामारत का उक्लेख पात्रा जाता है।
- (४) बोधायन गृह्यसूष्ट में मदाभारत में से 'वि॰खुसइस्रनाम' का उद्धरक पाया जाता है।
- (१) मेगस्थनीज ने अपने मन्थ इंडीका (भारत ) में खिला है कि कुछ कहानियाँ हैं, जो केवल महामारत में पाई जाती हैं।

श्रसकी महाभारत में ब्रह्मा को सब से बड़ा देव कहा गया है। पाको-साहित्य के आधार पर बह बात पाँचवीं सताबदों से पूर्व की श्रवस्थाओं का प्रशास्त्रों करती है।

- (१) व्योतिष के श्राधार पर भी कुछ विद्वानों ने परिशाम निकासा है कि असकी महाभारत १०० ई० पूर्ण से पहले का है।
- ह—पेलिहासिक कान्य के श्राविभाव के सम्बन्ध में यह बात बहुत कुछ निरंत्रय के साथ कही जा सकती है कि यह कान्य वैदिक काल से सम्बन्ध रखता है। यजुर्नेद में हतिहासप्रसिद्ध कुरुशों श्रीर पञ्चालों का वर्णन मिलता है भीर काउक संदिता में धनराष्ट्र विचित्रवार्थ का नाम श्राया है।
- (ज) शैली—यदि रामायण बादिकाव्य है तो महाभारत आदि 'इतिहास, पुराख या आख्यान' हैं। यह मोटा पोधा श्लोक छुन्द में जिला गया है। इसमें पुराने केंन के छुछ उनजाति और वंशस्य छुन्द भी हैं जो अधिक पुराने रूप के भग्नावशेष हैं। पुराने गया में हुछ कहानियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त प्रवेशक वाल्य भी हैं। जैसे, इल्या उनाच, भीष्म उवाच जो श्लोकों का भाग नहीं हैं। सारे प्रत्यमें धर्म का जो स्यूज रूप शंकित है, उसका सार इस पद्य में था गया माल्म होता है:—

१. कुत्ते के बराबर बड़ी बड़ी दीमकें या चींटियाँ (ants)ज्मीन खोदती हैं श्रीर सुनहरी रेत निकल आती है, इत्यादि।

यस्मिन् यथा वर्तते यो अनुष्यस्तस्मिन् तथा वर्तितस्यं स धर्मः ।
मायाचारो मायथा वाधितस्यः साध्वाचारः साधुना प्रस्युपेयः ॥
( श्रसद्धी धर्म यही है कि जैसे के साथ तैसा बना नाय । कपटी
को कपट से खरम करो और सीधे के साथ सिधाई से बरतो ! )

सारे रखोक को देखा जाय तो कहा जायगा कि इसकी भाषा बाद के काक्यों से कहीं अधिक प्राञ्जल है।

- (१०) दोनों ऐतिहासिक महाकाव्यों का अन्योन्य सम्बन्ध
- (क) परिमाण —वर्तमान महाभारत का परिमाण हं जियह भीर श्रोडिसी के संयुक्त परिमाण का सात गुना है। रामायण का परिमाण महाभारत के परिमाण का चौथाई है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है। भाजकल का महाभारत प्राने महाभारत का समुप्रशृंदित रूप है। मैक्डानल के मत से श्रस्तो महाभारत में ==०० रखोक थे। चिन्ता-मणि विनायक वैद्य के मत से ==०० क्टरखोक थे श्रोर साधारण रखोक हमसे श्रता थे। इसे व्यास ने श्रपने शिष्य वैश्वास्त्र को पहाया श्रोर उसने समुप्रशृंदित करके (२४००० रजीकों तक पहुँचाकर) सर्पस्त्र के श्रवसर पर जन्मेजय को सुनाया। वैश्वास्त्रायन से प्राप्त प्रन्थ को पृष्ट करके (१ खाल रखोकों तक पहुँचाकर) सामा प्रन्थ को पृष्ट करके (१ खाल रखोकों तक पहुँचाकर) सौति ने द्वादशवर्ष सत्र के श्रवसर पर श्रोनक को सुनाया। सद्दाभारत के इन तीनों समुप्रशृंदगों का पता महाभारत के पश्च से ही जगता है, जिसमें वहा गया है कि महाभारत के तीन प्रारम्भ हैं। (देखिए पूर्वोक्त श्रवहक र का 'क' भाग।) परन्तु रामायण को श्रपने ऐसे समुप्रशृंदग्व हथा का पता नहीं है।
- (स) रचियत्त्व—रामायस एक ही कवि—वास्मीकि की रचना है, जो ऐतिहासिक-कास्य की पुरानी शैकी को जानता या छौर जो कविता नाम के श्रीवकारी, श्रास्थान कास्य से भिन्न, श्रातंकृत कास्य का श्रादिम रचियता था। परन्तु वर्तमान महाभारत कई स्वियताश्रों के अस का फजू है। महासारत के रचियता ब्यास कहे जाते हैं। स्थास चारों वेदों को अमबद करने वाजे थे। ये हौपकिन के श्रनुसार रचियता

की अपेत्ता सम्पादक श्रिक थे। रामायण महाभारत से कहीं अधिक समरूप, कहीं अधिक समानावयवी और परिमार्जित, और झन्दों की तथा सामाजिक वातावरण की दृष्टि से कहीं अधिक परिष्कृत है।

- (ग) मुख्य अन्धभाग—दोनों बन्धों में से किसी में भी अविसन्दिग्ध भाग नहीं मिदला। दोनों प्रन्थों के नाना संस्करण मितते हैं, जो एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं। उनके तुलनात्मक अध्ययन से इस किसी एक अविसन्दिग्ध अन्यभाग को नहीं हूँ ह निकाल सकते। महाभारत का दांत्रिण मारत संस्करण उत्तरभारत संस्करण से किसी प्रकार बढ़ कर नहीं, अत्युत घट कर ही है। अतः यह अन्य की असलियत का पता लगाने में बहुत कम उपयोग का है। सच वो यह है कि इन काट्यों का कोई भी अविसन्दिग्ध असली अन्यभाग नहीं है क्योंकि हिन्दु में के ऐतिहासिक महाकान्य का कोई निश्चित रूप था ही वहीं। सभी ऐतिहासिक किताएँ प्रथम मौलिक रूप में एक से दूसरे को प्राप्त होती थीं और भिन्न निन्न पुनर्लेखक इच्छानुसार उनमें परिवर्तन और परिवर्धन कर देते थे। अतः असली अन्य के पुनर्निर्माण की आशा दुराशा है। हम अधिक से अधिक यही कर सकते हैं कि प्रत्येक सम्प्रदाय प्राप्त अन्यों में मोटे मोटे परेषों को हूँ इ सकें।
  - (घ) उक्त महाकाव्यों का विकास—प्रत्येक के विकास के बारे में यह बात एकदम व्ही जा सकती है कि दोनों में से किसी का भी विकास दूसरे के बिना स्वतन्त्र रूप से नही हुआ। बाद वाब्ती रामायण का तास्पर्य वही है, ओ महाभारत का है और बाद वाबा महाभारत बाहमीकि की रामायण को स्वीकार करवा है।
  - (ङ) पारस्परिक सम्बन्ध-—गृह्यसूत्रों के श्रन्तिम काल से पूर्व किसी भी एक महाकान्य का स्वीकार किया जाना नहीं मिलता। गृह्यसूत्रों और दूसरे सूत्रप्रन्थों में जो ऐतिहासिक महाकान्य सबसे पहले स्वीकार किया गया है, वह भारत है। दोनों महाकान्यों का तुलनास्मक प्रभावन प्रकट करता है कि महाभारत में रामायण के कहें उद्धरण

आये हैं। हरिवंश में रामोपाख्यान तथा श्रन्य श्राकस्मिक उरुतेखों के अविदेश नारमीकि रामायण को पूर्वतनी (श्रर्थात् पहले की) सिद्ध करने वाले विस्पष्ट उरुतेख पाये जाते हैं। यथा—

श्रवि चार्य पुरा गीत: श्लोकी वालमीकिना शुवि।

हौपकिन के मत से इन उदबेकों से इस बारे में यह लिख नहीं

द्वीता कि वाल्मीकि, आदिकवि के रूप में, महाभारत से पहले हुए; इनसे केवज इतना ही सिद्ध हो सकता है कि वाल्मीकि ने तब रामायजा विक्ती, जब महाभारत भभी सम्दूर्ण नहीं हुन्ना था। महाभारत में बायुपुराण का भी उर्वेख पाया जाटा है। उसले भी यही सिद्ध होता है कि महाभारत के प्रारम्भ से पूर्व नहीं; प्रस्युत समाप्त होने से पूर्व उक्त नाम का कोई पुराख विद्यमान था। इस प्रकरण में यह बात न्मरणीय है कि पीछे की रामायण महाभारत से परिचय स्चित करती है। अतः विस्पष्ट है कि श्राम कल की सारी रामायण महाभारत के श्ररम्भ से पहले सम्पूर्ण नहीं हुई थी। रामायण में जन्मेजब की एक शाचीन वीर स्वीकार किया गवा है और कुरुओं तथा पञ्चालों का एवं इस्तिनापुर का भी उल्लेख पाया जाता है। इन सब बातों से यह यरियाम निकलता है:-- (१) राम की कथा पाएडवों की कथा से पुरानी है। (२) पायडवों की कथा वालमीकि रामायण से पुरानी है। श्रीर.(३) सारी मिलाकर देखी जाय तो रामायण, सारा मिलाकर देखे हुए महाभारत से पुरानी है। (च) रचना-स्थान—तुल्य प्रकरणों और श्राभाणकों के

आलोचनात्मक अध्ययन से पता लगता है कि उत्तरकायद में गङ्गा के मेंदान की अनेक कहानियाँ हैं, और शाचीनतम महाभारत में पंजाब के रीति-श्विज विशेषत हैं तथा महाभारत उध्वेकालीन औपदेशिक भागों का सम्बन्ध कोसल और विदेह से हैं। दूसरे शब्दों में, उध्वेकाली विकास की दृष्टि से दोनों महा-कान्यों में प्रायः समान देशों की बातें हैं (क्री) पारस्परिक साम्य—(१)शैली-जैसा पहले कहाजा चुका

समप्र प्रम्य को देखते हुए परिष्कृत सुन्हों की तथा सामाजिक वातावरण की दृष्टि से राहायण कही अधिक परिमार्जित, कहीं अधिक समस्य एवं कहीं अधिक समानावयवी है। इतना होने पर भी दोनों महाकाव्यों की शिक्षी में एक विनिष्ठ समानाव है। हौपिकास ने खगभग सीम सी स्थवा हुँ हैं हैं, जो प्राय: एक जैसे हैं—जिनमे एक-से वावय खगड़ हैं। उदाहरणार्थ, शान्तिपूर्ण दश्यों के वर्षामों में 'नोत्कवरं कर्तु महिस' होनों महाकाव्यों में प्राय: पाया जाता है।

- (२) दोनों में ही एक जैसी उपमाएं श्रीर युद्ध के एक जैसे वर्णन पाये जाते हैं।
- (३) कथा की सम्रानता और भी श्रिषक देखने के योग्य है। सीता और द्रीपदी दोनों नाथिकाएँ, यदि उन्हें नायिका कहना उचित हो, धारचर्य-जनक रीति से पैदा हुई हैं। दोनों का विवाह स्वयंवर की रीति से ता हुआ। था, किन्तु वर का जुनाव दोनों में से किसी की भी इच्छा से नहीं हुआ। था। दोनों के स्वयंवरों में शारीरिक शिक्ती की भी इच्छा से नहीं हुआ। था। दोनों कान्यों में नाथक की बनवास होता है और दोनों कान्यों में नाथक की बनवास होता है और दोनों कान्यों में नाथक की बनवास होता है और दोनों कान्यों में नाथक की बनवास होता है और दोनों कान्यों में नाथिकाओं का (सीता और द्रीपदी का) अपहरण (क्रमशः रावण और जयद्रथ द्रारा) होता है। इस प्रकार हमें दोनों कान्यों में एक कथा का प्रभाव दूसरे पर पदता दिखाई देता है।
- (४) पौराणिक कथाएं—दोनों महाकान्यों की पौराणिक कथाओं में (श्रीर हम कहेंगे कि दर्शन-सिद्धान्तों में मां ) बहुत समानता है। दोनों में ऋग्वेदकातीन प्रकृति-एजा लुझ सी दिखाई देती है। बरुण, श्रारवन श्रीर श्रादित्य जैसे देवताश्रों का पता नहीं मिलगा। उचा जैसके

१. मिलाकर देखिए.

सेना भिन्ना नीरिव सागरे, सेना भिन्ना नीरिवागाचे।

्वियों का वर्णन नहीं पाया जाता। उन सब का स्थान देवनयी— बहा, विष्णु और महेश—गयेश, कुवेर और दुर्गा ने ले लिया है। श्रवतारवाद प्रधान हो गया है। इन्द्र जैसे देवता खो-पुत्र वाले कुटुम्बी जन बन जाते हैं। वे स्वर्ग में रहते हैं, सुन्दर महजों के स्वामी हैं और मनुष्यों के समान व्यवहार करते हैं। देवताओं के मन्दिर बनवाये जाते हैं। धातु, मिट्टी और नमक की सूर्तियों की प्जा की जाती है। यह पौराशिकता दोनों महाकाब्यों में एक जैसी पाई जाती है।

## तीसरा अध्याय

### पुराण

(११) (क) पुरासों की उत्पत्ति—पुरास सब्द अथर्ववेद और बाह्यसों में सृष्टि-सीमांसा के अर्थ में आता है। महाभारत में इसका प्रयोग प्राचीन उपास्यानों के ज्ञान के अर्थ में हुआ है।

श्रसकी पुरास की दरपत्ति का पता वायु, ब्रह्माराड श्रीर विष्णु पुरास से जगता है। (सागवत भी कुछ पता देता है। किन्तु वह कुछ भिन्न है श्रीर श्रवरकालीन होने के कारण विश्वसनीय नहीं है। श्रतः ध्यान देने के योग्य भी नहीं है।) कहा जाता है कि व्यास ने—जिनका यह नाम इसकिए पड़ा कि उन्होंने वेद का विभाग करके उसे चार भागों में क्रमबद्ध किया था—वेद श्रपने चार शिष्यों के सुपुर्द किये थे। वाद में उन्होंने श्राव्यायिकाश्रों, कहानियों, गीतों श्रीर परम्पराग्रास जनश्रुतियों को लेकर एक पुरास की रचना की श्रीर इतिहास के साथ इसे अपने वाँचवें शिष्य रोमहर्षण (या लोमहर्षण) को पदा दिया। उसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। यहाँ हमारा इससे कोई प्रयोजन नहीं कि व्यास श्रसकी पुरास के रचियता थे या नहीं। सुख्य बात तो यह है कि पुराने समय से विभिन्न प्रकृति की पर्यास पर-पदा प्राप्त कथाएँ चलती श्रारही होंगी, जो स्वमावतः पुरास की रचना में काम में लाई गईं। यह बात विलक्ष स्वामाविक प्रतीत

१ स्वयं महाभारत, पुरागा को ऋपने से पूर्वतन ऋंगीकार करता है।

ोती है कि जब धार्मिक मन्त्रों का संग्रह वेद के कप में हो चुका था, ाब पुरानी लोकाचार सम्बन्धी कथाएँ पुराग के रूप में संगृहीत की बार्सी।

(ख) पुराण का उपचय—रामहर्षण ने उस पुराणसंहिता को छः शाखाओं में विभक्त करके उन्हें अपने छः शिष्यों को पढ़ाया। उनमें से सीन ने तीन पृथक पृथक संहिताएँ बनाईं, जो रचियताओं के नाम से प्रसिद्ध हुईं और रोमहर्षण की संहिता के साथ ये तीन संहिताएँ मूखसंहिता कहलाईं। उनमें से प्रत्येक के चार चार पाद ये और ने विषय एक होने पर भी शब्दों में भिन्न थीं।

वे शालाएँ आजकल उपचभ्य नहीं हैं। हाँ रोमहर्षेख के सिवा, उस रचियताओं में से छुछ के नाम पुरायों में और महाभारत में प्रश्न कर्ताओं के अथवा वक्ताओं के रूप में अवश्य आते हैं। वे प्रकरण जिन में ऐसे नाम आते हैं, संभव है उन पुराने पुरायों के ध्वंसावशेष हों जो वायु और ब्रह्माण्ड पुराया में सम्मिलित हो चुके हैं। एक बात और है। केवल ये ही दो पुराया ऐसे हैं, जिन में उक्त चार चार पाद पाये जाते हैं। उन चारों पादों के नाम अमशः प्रक्रिया, श्रमुषद्ग, उपोदात और उपसंहार हैं।

उक्त छ: शिष्यों में से पाँच ब्राह्मण थे। अत: पुराण ब्राह्मणों के हाथ श्रा गया। परिणाम यह हुआ कि साम्प्रदायिक नये पुराणों की रचना होने जगी। यह भी समरण रखने की बात है कि पुराणों की उत्तरोत्तर वृद्धि नाना स्थानों में हुई। पुराण की इस उत्पत्ति श्रीर उत्तरोत्तर वृद्धि की साची स्वय पुराण से मिलती है।

(ग) पुराया का विषय — आख्यानों, गाथाओं और कल्पवान्यें को लेकर पुराया की सृष्टि हुई थी— इस बात को मन में रखते हुं। इस आद्विस पुरायों के विषय को सरतता से जान सकते हैं। सर्गश्च शतिसर्गश्च वंशी मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्यम्॥

यद रखोक वस्तुत: श्रादिम पुरास का विषय बताता है जब कि धार्मिक सिद्धान्त, तीर्थमाद्यास्य, श्रानेक-शास्ता-पत्र-युक्त धर्म जैसे श्रान्य श्रानेक विषय, पुरासों में सिम्मिलित नहीं हो पाये थे।

आजकत पुराणों का स्वरूप ऐतिहासिक कम और भ्रोपदेशिक अधिक है। उनमें उपाख्यान हैं, विष्णु के दश अवतारों के वर्णन हैं, तथा देवताओं की पूजा के और पर्यों के मनाने एवं वर्तों के रखने के विषय में नियम हैं। उनका प्रामाण्य वेदों के प्रामाण्य की स्वर्धा करता है।

श्रनुलोमखृष्टि, प्रतिलोमसृष्टि, ऋषिवशो, मन्बन्तरो श्रौर राजवंशो का वर्णन करना, यही पाँच बातें पुराशो का लक्त्या कही जाती हैं।

स्वना—यह बात ध्यान में रक्खी जा सकती है कि सर्ग, प्रति-सर्ग ग्रौर मन्वन्तर प्रायः कल्रना के ग्राश्रित हैं। हॉ, अन्य दो बातें— बंश ग्रौर वंशानुचरित ऐतिहासिकता का वेप रखने के कारण कुछ महत्त्वपूर्ण हैं।

२. बाह्य रूप, भाषा ग्रौर प्रतिपाद्य ग्रर्थ की दृष्टि से पुराख, ऐतिहासिक महाकाव्य श्रौर कानून की पुस्तकें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रखती हैं। केवल इक्के दुक्के रलोक ही नहीं, प्रकरण शब्दशः ज्यो-के-त्यों उनमें एक-से पाए जाते हैं। प्रतिपाद्य श्रर्थ की दृष्टि से उनके बीच कोई दृढ विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती। भिन्न-भिन्न दृष्टियों से महाभारत को हम ऐतिहासिक महाकाव्य, कानून की पुस्तक या पुराख भी कह सकते हैं।

पुराण भागशः श्रांपाल्यानिक श्रोर भागशः ऐतिहासिक हैं। इस बारे में उनकी तुलना ईसाइयों के पुराण 'पैराडाइस लॉस्ट' में की जा सकती है।

पुराणों के रखोकों और प्रकाशों के लिए 'श्रुति' 'ग्रुक्' 'मुक्त' जैसे शब्दों का व्यवहार होता है और वेद के समान वे भी ईरवरीय ज्ञान होने का दावा करते हैं। उनमें से कई अपने आपको 'वेद समितत' (वेद तुल्य) भी कहते हैं। यह भी कहा गया है कि उनके अध्यवन से वेदाध्ययन के तुल्य, या उससे भी अधिक ग्रुपय की ग्राप्ति होती है।

- (द) पुराणों में इनिहास—निम्मलिखित पुराणों में उन राजवंशों का वर्णन है जिन्होंने किञ्चयुग में भारत में राज्य किया है—
- (१) मत्स्य, दायु और ब्रह्मगढ़—इन तोनों प्राणों के वर्णनों में अङ्ग समानता है। अन्त के दो तो आपस में इतने सिखते हैं कि वे युक्त ही अन्य के दो संस्करण प्रतीत होते हैं। मत्स्यपुराण में भी, उतनी नहों तो बहुत कुछ इन दोनों से मिलती जुड़ती ही वातें हैं। युसा मालूम दोता है कि इन संस्करणों का आवार कोई एक पुराना अन्य था। परा प्रायः ऐतिहासिक महाकाष्य की शैली के हैं, एक पंक्ति में प्रायः एक राजा का वर्णन है।
- (२) विष्णु और अगवत—डक्त तीनों की अपेका ये दोनों अधिक संवित है। विष्णु प्रायः गद्य में है। ऐसा मालूम होता है कि ये दोनों संवित्त संस्करण हैं!
- (३) मरुड्—यह बाद का प्रत्य है और सागवत की श्रपेत्रा संचित है। इसमें पुर, इच्चाकु श्रीर बृहद्स्थ राजवंशों का वर्णन है। क्वियों के विचारानुसार प्राचीन भारत की राजनैतिक श्रवस्था का पता क्वा जाता है।
- (४) भविष्य—इस में शाय: वंशों का विकृत वर्षंत है। यथा, इसमें कहा गया है कि शरवेक पौरव नृप ने कम से कम एक सहस्र वर्ष तक राज्य किया। इसमें ईसा की १६ वीं शताब्दी तक की भविष्य वाणियों हैं।

हम पुराणों के वर्णन सुख्य करके भविष्य पुराण के असत्ती अविषता के वर्णनों पर प्राक्षित हैं। ये वर्णन वे हैं जो नैमिपारण्य में स्त रोमहर्षण ने अपने पुत्र (सौति) को या ऋषियोंको सुनाए हैं स्पोर जिन में महाभारत के युद्ध से खेकर तत्कालीन राजाओं तक का हास देने के बाद अविष्यत् के बारे में प्रश्न किया गया है।

इस प्रकार श्रठारह पुराशों में से केवल सात में वंश श्रौर वंशानुचरित पाए जाते हैं। अत. शेष पुराश भारत के राजनैतिक इतिहास की दृष्टि से किसी उपयोग के नहीं हैं।

पुरास श्रति प्रशंक्षित भीर अत्युपेचित दोनों ही रहे । श्रव तक पह

समका जाता था कि पुराणों की बाते विश्वसनीय नहीं हैं। किन्तुः अब यह विश्वास वढ़ रहा है कि पुराणों में जितनी ऐदिहासिक वातें पाई जाती हैं, वे सब की सब ही श्रविश्वसनीय नहीं हैं। डा॰ विन्सेंट स्मिथ ने सन् १६०२ ई० में यह सिद्ध किया था कि मस्त्र्य पुराण में श्रान्ध राजाश्रों का जितना-जितना शासन-काल थौर उनके नामों का जो कम दिया है वह बिरुकुल ठीक है। पुराणों में जिन परम्पराचुगत बातों का उनकेख है, चाहे वह कितने ही विकृत रूप में क्यों बहां, वे शह्मणों के प्राचीन काल तक की पुरानी हैं। उनका बढ़ा महत्त्व इसी बात में है कि उनसे वेद-शह्मण-सम्बन्धी बाह्मणों की रूढि के सुकाबिल पर चंत्रयों की परम्पराचुगत रूढ़ियों का (Tradition) पता लाखता हैं। चित्रय-रूढि इस लिए

१. वे ये हैं — अग्नि, कूमं, पद्म, मार्कपडेय, ब्रह्मवैवर्त, ब्रह्म, वामन, वराह, स्कन्द, शिव और लिङ्ग। १८ पुराणों में सब मिलाकर चार लाख से अधिक श्लोक हैं, उनमें से किसी एक में सात सहस्त हैं तो दूसरे में इक्यासी सहस्त श्लोक हैं। विष्णुपुराण में, जिसे सब से अधिक सुरिचित समका जाता है, सात सहस्त से भी कम श्लोक हैं।

२. ब्राह्मणों की उक्त रूटि के पच्च की त्रुटियाँ ये हैं— (क) इस में केवला चार्मिक बातों का समावेश हैं, ऐतिहासिक प्रयोजन इससे सिद्ध नहीं हो सकता।

महत्त्वपूर्ण है कि उससे हम इतिय-हिट-कोण से, प्राचीन भारत के तथा उसकी प्राचीन राजनीतिक दशा की कलक के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं ।

प्राचीन राजवंश वर्णन —पुराशों से दिष् राजवंश वर्णन में प्रत्येकराजा का वर्णन देने का प्रयत्न नहीं किया गया, उनमें देवल गशस्वीराजाओं का वर्णन है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये वर्णन बाह्यणों की
(जिन्हें सोसारिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी) मौखिक रुदि के
द्वारा सुरचित नहीं रहे, किन्तु ये सुरचित रहे हैं राजाओं के माठ
कवियों के द्वारा। यदि बाह्यण लोग अपने प्रन्थों को अचर प्रत्यचर
ठीक-ठीक याद रख सकते थे; तो हमें यह विश्वास करने में कोई
कठिनता न होनी चाहिए कि पुराण रचक माटो ने भी पुराणों के
राजवंश वर्णनों को ठीक-ठीक याद रक्खा। प्राचीन वंशावली का याद
रखना भारत में गौरव की वस्तु खयाल की जाती रही है; अतः बहुत
अधिक लोक-प्रिय होने के कारण हम वशाविलयों में अधिक ग्रवती की

<sup>(</sup>ख) इस रूटि के जन्मदाता ब्राझियों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था; श्रौर

<sup>(</sup>ग) वे एकान्त कुटियों में रहने के कारण सासारिक ज्ञान को ताला लगाए हए थे।

उदाहरणार्थ, ब्राह्मण्-रुदि के अनुसार शुनःशेप की जो कथा है। उसमें अयोध्या नगर को गॉब बताया गया है।

१. भारत पर श्रायों की विजय में चित्रयों का बहुत बड़ा हाथ है यदि हम जानना चाहें कि उनका स्थान क्या था, श्रीर उन्हों ने कीन कीन से बड़े काम किये, तो हमें उनकी रुढ़ियों का श्रव्ययन करना चाहिये। केवल पुराणों में दिए हुए वर्णान से ही हम यह जान सकते हैं कि किस प्रकार ऐल वश का उन सारे देशों पर प्रभुत्व था जिन्हें हम श्रायों के श्रधिकार में श्राए हुए कहते हैं। ब्राझण-साहित्य से हमें इस महान् रूप-परिवर्तन का कुछ पता नहीं लगता।

भारत के प्राचीन राजवंशों का सम्बन्ध दो मुखस्त्रोतों से बताया

.सम्सावना नहीं है<sup>न</sup> |

का भारी उपयोग है।

जाता है—सूर्य धौर चन्द्र । आशा है कि जद पुराणों को ऐतिहासिक अन्थ मानकर उनका अधिक विवेचनात्मक पाठ किया जायगा सब हमें प्राचीन भारत के सम्बन्ध में अनेक उपयोगी बाते मालून होंगी। पुराणों में केवल पुरुष्टों, कोशल धौर मगध के राजाओं का ही विस्तृत वर्णन नहीं है प्रत्युत उनमें अवरकाजीन शिशुनागों, नन्दों, शुंगों, करवों और आन्ध्रों का भी वर्णन है। इस प्रकार पुराणों

[पुराणों के आधार पर पार्तिटर ने सिद्ध किया है कि आर्थ कोंग पश्चिम की ओर बदकर देशान्तरवासी हुए। इस प्रसङ्ग में यह सिद्धान्त बचा हो रोचक प्रतीत होता है। पौराणिक रूढ़ि हजावर्त को, जो ऐसों

(श्रायों) का मूल निवास-स्थान है, नामि (भारत) के उत्तर में बतलाती है। यही दिशा है, उत्तर पश्चिम नहीं, जिसे श्राय खोग जाज तक पन्ति मानते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि श्राय लोग सन् २०४० ई० पू० से पहले ही कभी हिमालय के बीच के प्रदेश से भारत में आए तथा मुद्धु १६०० ई० पू० के श्रास-पास भारत से उत्तर पश्चिम में गए। १४०० ई० पू० के बोगज़-कोई के शिला-लेखों में भारतीय देवताओं के नाम श्राते हैं। ऋग्वेद् भारत में श्राए हुए श्रायों का श्राचीनतम लिखित अन्य माना जाता है श्रीर उस ऋग्वेद् का टीक-ठीक सा काल विद्वानों ने खामभग २००० ई० पू० माना है। श्राजकल के अचिलिन श्रायों के पूर्व-गमन के बाद से इन बातों का ठीक-ठीक

उत्तर महीं मिस्रता। ऐसा प्रतीत होता है कि मुखु स्रोग १६०० ई० पूर

१. समय पाकर भूल चूक, परिवर्तन श्रवश्य हो गए होंगे, परंतु इसी आधार पर इस समी रूदि को श्रविश्वास की दृष्टि से नहीं देख सकते। स्तिय-रूदियों को हमें उनके श्रपने श्राधार पर जॉचना और परखना चाहिए।

के आस-पास सारत में जाते हुए आस्तीय देवताओं को भी अपने साथ जेते गए। ऋग्वेद के एक मन्त्र (१०, ७४) में भारतीय बिद्धान्तामुक्ता शिक्षते हैं। उन नामों का क्रम इस पश्चिम-गमन के सिद्धान्तामुक्तार ठीक वैठना है। पूर्व-गमन का वाद अपेकाकृत पुराना है, इसके सिवा इस बाद का पोपक और कोई प्रबल्ज तर्क नहीं है। जब तक विरोध में पर्याप्त युक्तियाँ न हों तब तक भारतीय रूढि को सिथ्या वहीं ठहराया जा सकता। आरतीय रूढि को सिथ्या ठहराने के लिए यह बन्दी गई थी।

(ङ) काल—विद्वान् पुराशों का समय उनमें उपलब्ध होने वाली नइ से नई सूचनाथों के अनुसार निश्चित करते हैं। लेकिन वे इस बात की प्र.य: उपेवा कर जाते हैं कि । कसी मकान या माहित्यिक रचना का काल उसमें होने वालों नवीनतम यृद्धि के अनुसार निश्चित नहीं हो सकता। विरुद्धन ने नवीनतम यृद्धियों के ही आधार पर शहपुर ए को, जिसे आदि पुराश भी कहते हैं, जिसमें पुराशी सामग्री प्रचुरता में पाई काती है, १३ वीं या १४ वीं अवावदीका बतलाया है। १८ पुराशों ने अपने पुथक-पुथक् नाम कद प्रात किए, यह निश्चय नहीं है। यह सब कुछ होने पर भी, उन्हें आहारा अन्यों के प्राचीन काल तक अच्छी तरह पहुचाया जा सकता है। यह विश्वास नहीं हो सकता कि पुराशों का पुनिर्माण वेदों और बाह्यमणों से थोड़ी-थोड़ी बाते खेकर उस समय दुआ होगा जिस लसय किसी ने वेदों और बाह्यणों को प्रतिहासिक प्रन्थ मानने का स्वप्न भी नहीं देखा होगा।

१. इम में गंगे यमुने सरस्वति शुतुद्धि स्तोम सचता परुष्य्यः असिकन्या मरुदृष्ट्ये वितस्तयाजींकीये शृशुह्यासुपोमया ॥

२. 'कैम्ब्रिज हिस्टरी स्त्रॉव् इण्डिया' के स्प्रन्तर्गत ई० जे० राष्सन लिखित पुरार्गों पर निबन्ध देखिए।

सब से प्राचीन ( असकी ) पुराख क रचना के समय के विषयः म अधोजितित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं:—

- (१) बार्स (६२० ई०) श्रयने हर्प-वरित में वायु पुरास का
- उरकेस करता है। (२) ४७१ ई० तथा इसके आसपास के सूदान-पन्नों मे,
- महाभारत के बताए जाते हुए ब्यास के इन्न रखोक उद्धृत हैं, किन्तु वस्तुतः वे श्लोक पद्म और भविष्यत् पुराण में णये जाते हैं। (३) अरस्य, वायु, श्रीर ब्रह्माण्ड कहते हैं कि उन्होंने अपने वर्णन

भ वष्यत् से खिए हैं; श्रीर उनके शाश्यन्तरिक सादय से सिद्ध होता है

- कि सनिष्यत् पुरास ईसा की तृतीय शताब्दी के सध्य में विद्यमान था। मत्स्य ने मनिष्त् से जो कुछ भी लिया वह उक्त शताब्दी के छन्त से
- पहले ही लिया और वायु तथा ब्रह्मायक ने चतुर्थ शताब्दी में लिया।
  (४) आपस्तम्ब सूत्र (ई० पू० ३य शताब्दी से अविचीन नहीं,
- किन्तु सम्भवतया दो शतान्दी श्रीर पुराना ) 'भविष्यत् पुराण' को प्रमाण रूप से उद्धृत करता है। 'भविष्यत् पुराण' में भविष्यत् ( सागामी ) श्रार पुराण ( गत ) दोनों शब्द परस्पर विरोधी हैं, इससे प्रकट होता है कि नाम 'पुराण' केवल जातियाचक के रूप में ही प्रयोग में श्राने खगा था। ऐसा प्रयोग प्रचलित होने में कम-से-कम दो सौ वर्ष श्रवश्य लगे होंगे, श्रतः पुराण कम से कम १ वीं शताब्द्वी हैं० पू० के भारम्भिक-काल में या शायद श्रोर भी दो शताब्दी पूर्व, श्रवश्य विद्यमान रहे होंगे।
- [( श्रापस्तम्ब में उल्जिख) भविष्यत् नाम श्रीर ई० ३व शताब्दी के भविष्य नाम का श्रम्तर स्मरण रखने योग्य है। हमें श्राजकल विकृत रूप में भविष्य पुराण ही शाष्त है।]
- (४) कौटिस्य ने खनेक स्थानों पर धपने अर्थ शास्त्र में पुनायों को बस्कृष्ट प्रमाण रूप से बस्तुत किया है।
- (६) शाङ्कायन श्रीत सूत्र श्रीर श्राश्वतायन सूत्र पुराखों का उल्लेख करते हैं।

- (७) शतपथ श्राह्मका में प्रतिदिन इतिहास पुराका पड़ने का विधान
- (३) भिस-भिन्न पुराख परीचित से पहते की सब घटनाओं को 'भूत' तथा महाभारत के युद्ध (पार्जिटर के अनुसार १४० ई० पू०) के १०० वर्ष की सब घटनाओं को 'भविष्यत्' कहने में एकमत हैं यह १०० वर्ष का काब सन्धि-काल है। इस काब के आस-पास सारी
- क १०० वर्ष का सब बटनाश्चा का सावस्था कहन स एकमत ह यह १०० वर्ष का काळ सन्धि-काळ है। इस काळ के श्रास-पास सारी को सारी अचिक्ति ऐतिहासिक जनश्रुतियाँ एक पुराण के रूप में संगृहीत हुई होंगी।

  (१) ऐतिहासिक महाकान्यों के समान पुराण भी साटों ने शाचीन
- परम्पराप्राक्ष लोकवादों के श्राधार पर बनाए थे। उन लोकवादों को श्रधर्व-घेद में वाडमय का एक श्रद्ध स्वीकार करके इतिहास-पुराण का साधारण (General) नाम दिया गया है। क्या झान्दोग्य उपनिषद् और क्या प्रारम्भिक बीद-ग्रन्थ (सुत्त निपात) दोनों में ही वाङ्मय के इस श्रद्ध को पंचम वेद कहा गया है; श्रीर श्राज तक यह पंचम वेद के ही रूप में स्वीकृत किया जाता है।

#### पुरागों के काल की श्ववर सीमा।

सच तो यह है कि भिन्न-भिन्न पुराख, जिस रूप में वे श्राय हमें प्राप्त हैं उस रूप में, भिन्त- भिन्त काल में उत्पन्न हुए हैं।

हमारे प्रयोजन की वस्तुतः सिद्धि करने वाले महत्वपूर्यं पुरायों के काल की श्रवर सीमा के विषय में निम्निलिखिल बातें मनन करने योग्य हैं---

- (१) मत्स्य पुराण में आन्ध्रों के पतन (२६६ ई०) तक क और इसके बाद होते वाले किककिल राजाओं का वर्णन मिलता है इस प्रकार ऐतिहासिक आख्याज ईसा की तृतीय शताब्दी के सगमग मध्य तक पहुंच जाता है, इससे आगे नहीं बढ़वा।
- (२) विष्यु, वायु, ब्रह्माएड श्रीर भागवत पराया इस श्राख्यान को श्रीर ग्रानी बढ़ाकर गुप्तों के श्रभ्युद्य तक के श्राते हैं। समुद्रगुप्त की

विजयों का तिमक भी उर्वेश्व नहीं मिलता। श्रतः यह ऐतिहासिक श्राज्यान श्रधिक से अभिक ६३० ई० तक बढ़ श्राता है। नगोंकि

वायु, ब्रह्माएड श्रीर मल्ब-पुरास सविष्य पुरास की श्रसर्की सासग्री पर श्रवक्रिकत हैं श्रत यह परिसाम निकलता है कि सविष्य पुरास

किली न किली इत्य में ईसा को तृतीय शताब्दी के अन्त से पहले-पहले अवश्य बन चुका होगा। मरस्य ने इसमें तृतीय शताब्दी के चतुर्थ पाद में सामग्री प्राप्त की तथा वायु और ब्रह्मागड ने चतुर्थ शताब्दी के प्रारम्भिक भाग में, जबकि ये वर्णन प्रारम्भिक गुप्त राजाओं के वर्णनों को

श्चपने में भित्ताकर पर्यास बद चुके थे। (३) कित्तुमा की बुराहयों के वर्णनों तथा ऐतिहासिक-स्यौतिषिक

विशेष-विशेष वर्णनों से भी ऊपर दिये हुए परिणास की पुष्टि होती है।
(४) मूचप्रनथीय विशेषताएँ भी उक्त परिणाम का समर्थन
करती है।

(१) चिन्तामणि विनायक वैद्य ने वायुपुराण गत वचयमाण रस्नोक की श्रोह ध्यान खींचा है :—

> श्रमुगंगं प्रयागं च साकेतं सगधांस्वथा। एताञ्जनपदान् सर्वान् भोच्यन्ते गुप्तवंशजाः॥

यह रखोक उस श्रवस्थाका परामर्शकरता है, उब ४०० ई० के-बाद गुप्त शक्तिका श्रन्त हुन्ना।

(६) बिष्णु पुराणा निश्चय ही वायु के बाद का है क्यों कि इसमें वर्णन श्रीर भी झागे बढ़ गथा है। यह किल किल के यवन राजाश्रों का वर्णन करता है जो श्रान्ध देश में मानी श्रीर ६ वीं शताब्दी में शावय करते थे। इससे प्रकट होता है कि कम से कम इस शताब्दी तक पुराणों में प्रचेप होते रहे।

विस्तृत युक्तियों के लिए पार्जिटर की 'कलियुग के राजवंश' पुस्तक देखिये ।

(७) चिन्तामिं विनायक देश ने भागवत पुराय का काल निश्चयः करते हुए विस्तार से विचार किया है और वे इस परियास पर पहुंचे हैं कि यह शंकर (६ वीं शताब्दी) के पश्चात् का भीर गीतः गोविन्द के रचियता जयदेव (११६४ ई०) से पूर्व का है और हम्म प्रकार बहुत करके १० वीं शताब्दी में बना है। यह पुराया सवः पुरायों से अधिक सर्विभिय है। इस का अनुवाद भारत की प्रायः सभी आधुनिक भाषाओं में हो चुका है।

१. भागवत में बुद्ध की विष्णु का एक अवसार कहा गया है और शंकर बुद्ध का विरोधी था। २ भागवत में राघा का नाम बिल्कुल नहीं अप्राता, और गीत गोविन्द तो आश्रित ही राघा के कृष्ण विषयक प्रेम पर है। यदि भागवत जयदेव के पश्चात् का होता तो इसमें राघा का नीम अवश्य आता।

# चोथा अध्याय

#### भास

(१२) लंस्कृत साहित्य भें मास का स्थान

थोड़े समय पूर्व तक संस्कृतानुरागियों को मास के नाम के सिवा - उसके विषय में श्रीर कुछ भी मालूम नहीं था। कालिदास ने श्रपने नाटक मालविकाग्निमित्र में उसका नाम श्रादर के साथ लिया है। कुछ श्रम्य संस्कृत-कृतिकारों ने भी उसका नाम जेकर उसे प्रतिष्ठित पद पर श्रास्ट किया है। राजशेखर कहता है:---

भानो रामिलसोमिली वररुचि: श्रीसाहसाङ्कः कविर्मेणठी भारविकालिदासतरला: स्कन्धः सुबन्धुश्च यः,
द्यदी वाणदिवाकरी गणपति: कान्तश्च ररनाकरः,
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेऽिय ते।।
प्रसन्नराध्य की प्रस्तायना में कहा गया है:—
यस्याश्चकोरश्चिकुरनिकरः कर्णप्री मयूरः,
मासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः।
हर्षो हर्षो हृद्ययसतिः पञ्चवाणस्तु वाणः,
केषां नेषा कथ्य कविता कामिनी कीनुकाय।।

सुमाधित कोषों में बस्तुतः कुछ, बहुत ही खिलित पद्य भास के -नःम से दिए हुए मिलते हैं। सुमाधितावली में से दो नीचे दिए ं जाते हैं:— वाला च साऽिविद्तपञ्चसस्त्रपञ्चा तन्वी च सा स्तनभरोपचिताङ्गपष्टिः । बज्जां समुद्वहति सा सुरनावसाने इ। काऽपि सा, ऋिमिच किं कथयामि तस्याः ?

द्वा कार्य सा, किस्सन सम्बन्धान सर्वाः द्वाः हृष्ट श्रहृष्टा तथा दीने देन्यमुपैति रोषपरुषे पथ्यं वस्रो भाषते । कार्त्वं वित्ति, कथाः करोति निषुणा, सरसंस्तवे रज्यति । भार्या मन्त्रिवरः सस्ता परिजनः सैका बहुरवं गता ।

कोई दस रखोक और हैं जो सास के कहे जाते हैं और जो

गरङ्गधर-पद्धांत, सदुक्तिकणीमृत और सूक्तिमुक्तावली में आए हैं। इन इधर डधर के उद्धरणों के सिवा मास के बारे में और कुछ जिसूम नहींथा। जब एं० गणपति शास्त्री ने १६१२ ईं० में लेस्ह गटकों का पता लगाया तब भास के बारे में बहुत कुछ मालूम हुआ। तेरह नाटक त्रिवेन्द्रम पुस्तकमाला के अन्तर्गत प्रकाशित हो सुके हैं।

ो॰ कीथ, जैकीबी, स्टेनकीनी, लैकाटे, विटरनिट्ज़ छाहि जैसे विद्वानीं इन तेरह के तेरह नाटकों को भास की रचना बताया है । वस्तुतः

१ मिलाइये Wordsworth:

A perfect woman nobly planned. To warm, to comfort and command.

फिर मिलाइये Pope

ापर मिलाइयारकार Thou wert my guide, philosopher and friend.

२ इन तेरह नाटकों को चार भागों में विभक्त किया जा सकता है:-

- (क) उदयन की कथा वाले —प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्नवासवदत्तम्।
- (ख) महाभारत पर ब्राश्रित--ऊरुमंग ( संस्कृत में अनेला दुःखाः ।टक ), बालचरित, दृतघटोत्कच, दूतवास्य, कर्णभार, मध्यमव्यायोग,
- म्बरात्र । (ग) रामायगा पर अवलम्बित — अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक
  - (घ) करूपनामूलक अविमारक और चारुद्ता ।

हस विचार के जनमदाता स्वयं ५० गरापित शास्त्री ही थे। साटक श्रपने गुर्णों के काश्या वस्तुतः इस सम्मान के श्राधिशरी हैं जो उन्हें दिया जा रहा है। बार्नेट शीर सिखवन खेवी जैसे श्रम्बेपक

उक्त विचार से सहमत नहीं हैं, श्रतः हम इस बात को ज़रा विस्तारपूर्वक कहेंगे। प्रश्न यह है—''वे तेरह के तेरह नाटक किसी एक ही के बनाए हुए हैं या इनके रचियता श्रनेक व्यक्ति हैं"?

भीर बदि उनका रचियता एक ही व्यक्ति है, तो वह कीन है''? (१३) क्या इन नाटकों का रचियता एक ही व्यक्ति है?

विद्वान् इस बात में प्रायः सहमत हैं कि इन सब नाटकों का कर्ता एक ही न्यक्ति है। इस तर्क की पुष्टि के लिए निम्नलिखित हेनु निष् जाते हैं:—

- (१) एक श्राश्च यजनक विशेषता रंगमंच सम्बन्धी संकेत-वाक्य 'नान्यन्ते तत: प्रविशक्ति स्त्रधार:' है। संस्कृत के दूसरे नाटकों में यह संकेत-वाक्य श्राशीर्वादात्मक पद्य या पद्यों के याद श्राता है।
- (२) इन नाटकों में हम प्रसिद्ध पारिमाधिक शब्द के लिए अप्रसिद्ध पारिभाधिक शब्द का प्रयोग पाते हैं। यथा, प्रस्तावना के लिए स्थापना शब्द आया है। यद्यांप कुल एक दूसरे नाटककारों के नाटकों में भी इस प्रकार के पारिभाधिक शब्द वेसे जाते हैं, तथापि ये तेरह नाटक अन्य नाटकों की कहा में नहीं रक्खे जा सकते। इनकी अपनी एक प्रथक् ही श्रेणी है, क्योंकि इनमें 'श्रोचना' का श्रभाव है श्रथीत् उनमें न अन्य का नाम दिया गया है श्रीर न अन्यकार का।
- (१) कम से कम चार नाटकों की नान्दी में मुद्दा श्रवहार है श्रथीत् नान्दी में नाटक के मुख्य-मुख्य पात्रों के नाम श्रा गए हैं।

१ यह विशेषता इन नाटको में भी देखी जाती है—शक्तिभद्र का श्राश्चर्य-चूड़ामणि, नृप महेन्द्रविक्रमवर्मी का मत्तविलास (ई० की ७ वीं शताब्दी), चार भाण, श्रोर दो नाटक।

(४) ये नाटक अनेक प्रकार से अन्योन्य सम्बन्ध रक्षते हैं :--

(क) स्वप्नवासवदत्त, श्रितज्ञा यौगन्धरायण का ऐसा ही उत्तरखरह है जैसा कि अवभूति का उत्तररामचरित उसके महाबीरचरित का है।

दोनों में पात्र भी वही हैं। दोनों की शैली, (वचन-विन्धास, श्रीर चरित्र-चित्रण) भी बहुत करके एक जैसी हैं। इतना ही नहीं, स्वप्न-

वासवदत्त में प्रतिज्ञा योगन्बरायण के कुछ उद्देश भी हैं।
(ख) श्रविमारक (१ म अंक) में राजा प्रपनी कन्या के बिए
योग्य वर जुनने की विन्ता में प्रस्त है, प्रतिज्ञायोगन्धरायण में भी

महासेन श्रपनी पुत्री वासवदत्ता के जिए योग्य — कुज्जीम एवं वीर — वर के सुनने की चिन्ता कर रहा है । इन दोनों दश्यों में बढ़ी समानता

पाई जाती है।
(ग) बाज चरित में तीसरे श्रंक का १ म दृश्य (गोपाल्य-दृश्य)

शाय वैसा ही है जैसा पञ्चरात्र में २ य अंक का १ म दृश्य।

(घ) कुछ वाक्य श्रांअदेक श्रोर स्वमवासवदत्त दोनों में उथीं के खों श्राए हैं। (यथा; किं वच्यतीति इद्यं परिशक्कितं में) इसी प्रकार कुछ वाक्य बालचरित श्रोर चारुदत्त में भी एक जैसे हैं। श्रभिषेक में वाली के श्रन्तिम शब्द वहीं हैं जो अरुभक्त में दुर्शोधन के हैं।

(४) इन नाटकों में एक जैसी कविकत्पनाएँ (काम्यासंकृतियाँ) पाई जाती हैं। यथा;

(क) श्रविमारक, चारुदत्त और दूरुवाक्य में बाद्बों में चयमर में चमक कर छिपआने वाको विजली की उपमा मिखती है।

समक कर छिपकाने वाको विजलों की उपमा मिसती है। (स्त) प्रतिमा, बालचरित, दूतवाक्य, मध्यमन्यायोग सौर प्रतिहा

(स्व) प्रतिमा, बालचारेत, दूतवास्य, मध्यमन्यायाग स्वार प्रातः यौगन्धरायण में राहु के मुख में पड़े चन्द्रमा की उपमा दी गई है।

(ग) बालचरित, दूतवाक्य, श्रभिषं क श्रीर प्रतिज्ञा यौगन्धरायण में शक्तिशःखी पुरुष ( यथा, श्रीकृष्ण ), की तुकामा मन्दर पर्यंत से की गई है। •

- (व) कार्तिकेय के कीख पर्यंत पर श्रारोह स करने के पराक्रमों का वर्णन बहुचा श्राया है।
- (ङ) दो प्रतिपक्तियों में से ऋषिक वजाशाको की उपमा सिंह से क्योर इंसरे की दाथी से बार बार दी गई है।
- (च) राजु के कोध की उपमा के जिए प्रायः दूर देश तक फैजी हुई श्रान्त को सुना गया है।
- (व) उच्चध्वनी का सादश्य प्रवयकाखीन समुद्र गर्जन से दिखळाया गया है। उदाहरकार्थ :---

शङ्ख्यनि: प्रवायसागरघोषतुस्यः ।

(कर्णभार)

यस्य स्वनं प्रवायसागरधोषतुत्वम् ।

(दूतवाक्य)

- (६) इन नाटकों में कुछ विचारों की आधृत्वि पाई जाती है। उदाहरणार्थ:—
  - (क) शपामि सत्येन भयं न जाने।

( मध्यम-स्यायोग )

किनेतद्भो ! भयं नाम भवतोऽद्य मया श्रुतम् । ( बाबचरित )

- (स) 'श्रथवा सर्वमकक्कारी भवति सुरूपाणाम्' श्रमेक नाटकों में श्राया है।
- (ग) 'वीर का बाहु ही सच्चा शस्त्र है', यह विंचार कई माटकों में प्रकट किया गया है। ऐसे श्री और भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं।
- (७) इन नाटकों में प्रयुक्त शब्द-मग्रहार (Vocabulary) सथा मनोभावप्रकाशन प्रकार (Expression) प्राय: एक जैसे पाए

१ मिलाइये, कालिदासकृत शकुन्तला (११८),
 किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् ।

जाते हैं। उदाहरणार्थ प्रथम के किए यचनिका शब्द का प्रयोग घौर द्वितोय के जिए 'छहो धकरूणा खु इस्सरा' देखिये।

- (=) इन नाटकों में हम कुछ नाटकीय रचना-तियसों तथा नाटकीय परिस्थितियों की पुनरावृत्ति पाते हैं । बदाहरणार्थ; स्वमवासवदत्त के छुटे श्रङ्क की व्यक्तिक के तीसरे श्रङ्क से तुद्धना करो।
- (६) प्राय: इ: नाटकों से एक सरता हुआ आदमी 'आपस्वावत्' कहकर पानी माँगता है।
  - (१०) इन माटकों से मृत्यु समय के करुग दश्य प्रायः समान हैं।
- (११) इन सब की एक भारी विशेषता यह है कि सभी में भूमिका छोटी छोटी हैं।
- (१२) इन नाटकों में गौख पात्रों तक के नामों की श्रावृत्ति पाई जाती है। उदाहरसार्थ; विजया, द्वारपाविका श्रीर बादरायस, कम्बुकी हैं, तथा गोपाबों के नाम वृष्यदत्त एवं कुम्भदत्त हैं।
- (१३) एक घोर भेदक विशेषता यह है कि माता के नाम का व्यवहार बहुचा किया गया है। ज़ैके, याद्वीमातः, शौरसेनीमातः, सुमित्रामातः।
- (१४) पाश्चिनी-स्थाकरका के नियमों से इटकर खबने की बाद साधारण है। यथा,

श्रापृष्क् का प्रयोग परस्मैपद में किया गया है और राज शब्द समास में श्राया है (देखिये, काशिराज्ञे, सर्वराज्ञः इस्यादि )।

(१२) 'इमामिय महीं कृत्स्नो राजिस्हः प्रशास्तु नः' मह भरतः— चानम इन कई लाटकों में भाषा है।

इन कति पय हेतु औं से एवं विरोधी युक्तियों के श्रभाव में यह असुमान करना स्वाभाविक है कि इन सब नाटकों का कर्ता एक ही उपक्ति है। जो इन्हें भास की रचना नहीं मानते, यह तो उन्हें भी सानना पढ़िया ही कि ये सब किसी एक ही की रचना है।

### (१४) तब इनका रचिता कौन है ?

श्री हर्ष (६०६-६४=) के दश्वारी कवि बाखसह ने श्रक हर्ष चरित के उपोद्वात् १ के एक पद्य में सास के नाटकों का उन्हों स किय है। वह पद्य यह है:—

-स्त्रधारकृतारम्भेनिंटकैर्बहुमृमिकैः । सपताकैर्वशोक्षेमे भासोदेवकुलैरिव ॥

भास के नाटकों के स्वधार-कृतास्मी: र, बहुम्मिकै: अशेर सपताकै: र ये तीनों विशेषण इन नाटकों के सम्बन्ध में ठीक हैं।

राज शेखर (६वीं शताब्दी) ने 'भासनाटक चक्र' का उन्नेख किया है और कहा है कि स्वस्त्रासवदत्त क्रियरीचा " में पूरा उत्तरा था। देखिये, स्वस्रवासवदत्तस्य दाहकोऽभुन्न पावकः

इन युक्तियों से सिद्ध होता है कि इन नाटकों का रचयिता भास था। किन्तु इस श्रतुमान के विरोधी विद्वान् राजशेखर के निम्न जिखित रबोक को भस्तुत करते हैं:—

कारणं तु कवित्वस्य न सम्पन्नकृतीनता। भावकोऽपि हि यदासः कवीनामधिमोऽभवत्॥ भादौ भासेन रचिता नाटिका प्रियद्शिका। तस्य रत्नावसी नूनं रत्नमासेन राजते॥

भागानन्दं समाज्ञोक्य यस्य श्रीहर्षं विक्रमः॥

<sup>1.</sup> यह उपोद्घात ऐतिहासिक तथा काल-निर्धारिणी दृष्टि से बड़ा उपयोगी है। इसमें नामोल्लेख किए हुए प्रत्यों के गुण जानने के लिये भी यह बड़े काम का है। २ तूत्रधार से प्रारम्भ होने वाले। ३ बहुत से पात्रों वाले। कालिदास के शकुन्तला नाटक में २३ और विक्रमोर्वशीय में १८ पात्र हैं। किन्तु इन नाटकों में से बल्येक में श्रीसतन लगभग ३० पात्र हैं। ४ भिन्न-भिन्न नाटकों में भिन्न-भिन्न कथानक से युक्त। कालिदास के नाटकों का विषय प्रायः एक ही है। ४ कटिन श्रीलोचना।

इन श्लोकों द्वारा यही सिद्ध होता है कि या तो राजशेखर को भूब बगी है या दो भास हुए हैं जिनमें से एक काजिदास से पूर्व हुआ और दूसरा काजिदास के पश्चात्।

ऐसा मानने पर कहा जावेगा कि स्वप्तवासवदत्त का रचयिता वह
सास है जो कालिदास के परचात् हुआ। इस अर्थ-प्रहण के अनुसार उक्त
रखोक में आए हुए धावक पह का अर्थ होगा घोषी' और मास का ताल्य होगा व्यक्ति विशेष। किन्तु ऐसा तभी माना जा सकता है जब इस भारतीय खोकवाद को, जो केवल लोक वाद ही नहीं है प्रस्युत जिसका समर्थन कई संस्कृत लेखक भी करते हैं, स्वीकार न करें कि धावक ने उपयुक्त तीन नाटकों (प्रियद्धिका, रलावली और नागानन्त् ) की रचना की थी और पारितोषिक रूप में तत्कालीन शासक नृप श्रीहष से वियुल्वलन प्राप्त किया था। उक्त रलोकों का यथार्थ अर्थ लेने पर नो यह मानना पड़ता है कि धावक किया का स्रस्ती नाम है मास (प्रकाशमान, सुप्रित्त, यशस्वी ) उसके विशेषण हैं। अतः राजशेखर ने जो लिखा है ठीक है।

यह भी कहा जाता है । कि कई प्राचीन संस्कृत किन जिसका उल्लेख करते हैं और राजरोखर ने जिसकी इस प्रकार प्रशंसा की है वह स्वम्रवासवद्त्त नाटक प्राजक्ष का उपलभ्यमान स्वम्रवासवद्त्त नाटक नहीं हो सकता। भास के नाम से प्रचलित इन तेरह नाटकों का रचयिता कोई अप्रतिब दिच्च भारतीय किन है जो अनी शताब्दी में हुआ होगा। भी० सिलवेन खेनी ने रामचन्द्र गुण्चन्द्र के नाट्यदर्पण नामक प्रन्थ में से एक पथं प्रस्तुत किया है जो आजक्ष के स्वस्त्रासवद्त्त में नहीं मिलता। पद्य नहीं सिलता यह ठीक है, किन्तु इस पद्य का भाव उपलभ्यमान

१, देखिये, "मण्डारकर इंस्टीच्यूट जर्नल" (१६२५—-२६) में देवघर का लेख।

२. बार्नेट भी इस विचार से सहमत है।

३. पदाकान्तानि पुष्पाणि सोष्मं चेदं शिलासनम् । नृत'काचिदिहासीना मा हष्ट्वा सहसा गता ॥

स्वमवासवद्त्त में अवश्य आया हुआ है, इससे निषेष वहीं हो सकता। इस विशेषी युक्ति द्वारा अधिक से अधिक यही सिद्ध हो सकता है कि स्वमवासवद्त्त के जाना संस्करण हैं। इसके द्वारा वर्तमान स्वमवासवद्त्त के असदी होने का खरड़न कदापि नहीं हो सकता। ऐसा उदाहरण काजिदास का माजविकामिमत्र नाटक मी उपस्थित करता है। स्वमवासवद्त्त के नाना संस्करण थे, इस बात का समर्थन श्रीभोजदेव के श्रांगारमकाश के साच्य से भी होता है, न्योंकि श्रांगारमकाश का उद्दृत प्रकरण स्वमवासवद्त के १म अंक का सार है।

शारदा तनय ( १२वीं शतान्दी ) के भाव प्रकाश में स्वप्नवासवद्त्त से एक रक्षोक <sup>9</sup> उद्भुत हैं और वह रक्षोक श्राजकत्व के स्वप्नवासवद्त्त में बाया जाता है। इससे भी सिद्ध होता है कि यही स्वप्नवासवद्त्त मास का श्रसकी स्वप्नवासवद्त्त है। इस सब का सार यही है कि इन सब तेरह नाटकों का रचयिता मास ही था।

### (१५) भास के और प्रन्थ

सुसाबित-कोशों में भास के नाम से दिए हुए पश्च इन नाटकों में नहीं भावते। अतः सम्भव है कि भास ने कुछ और भी नाटक जिले हों और कदाचित् कुछ फुटकर कविता भी की हो (जिसके संग्रह का नाम विष्णुधर्म हो) तथा अर्जकारमास्त्र का भी कोई प्रनथ जिला हो। सध्यकाजीन संस्कृत साहित्य के आधार पर यही असुमान होता है।

सहस्किबि भास का एक और नाटक 'यज्ञफलम्' (अथवा यज्ञ नाटकम्) राजनैय जीवराम कालिदास शास्त्री को मिला है। इस नाटक की कथा बात्मीकीय रामायण के बालकायड से की गई है और यह सम्बद् १११७ में गोंडल (काठियावाड़) से प्रकाशित हुआ है। इसकी दो हस्तिलिल प्रतियां देवनागरी प्रवरों में प्राप्त हुई हैं।

चिरप्रसुप्तः कामी मे वीस्था प्रतिबोधितः।
 ता द्वेशींन पश्यामि यस्या घोषवती श्रिया ॥

एक के अन्त में बिखा है:—''इति यझनाटकं समाप्तं विक्रमार्कं सम्बद्ध १७२७ आश्चिन कृष्ण पत्ते दितीयायां भौमवासरे विक्रियं स्वामी शुद्धानम्द तीर्थं "। दूसरी प्रति के अन्त में बिखा है, ''इति यझफ बं संपूर्णें विक्रमीय संवस्तर १८१६ मासानामुत्तमे पीष मासे सिते पत्ते पूर्णिमायां गुरुवासरे विक्षितं देवपसाद शर्मणा हस्तिनापुर विवासी।''

साटक के आभ्यन्तिहरू साच्य से प्रतीत होता है, कि इसका प्राणाम 'यज्ञफलं' और सिच्यत नाम 'यज्ञनाटकं' है। जैसा कि स्वयनवासवदत्तम् के अन्त में भी 'इति स्वयनवाटकम बिस्तिम्' ही देखने को मिलता है। नाटक का आरंभ 'नान्त्रक्ते तत: प्रविशति सूत्रधार:' से होता है। 'प्रस्तावना' के स्थान पर 'स्थावना' शब्द का प्रयोग किया गया है। सास के अन्य नाटकों की भान्ति इस की स्थापना भी सिच्यत है और उसमें किव के तथा नाटक के नाम का श्रमाव है। मरत वास्य इस प्रकार है:—

भास के अन्य नाटकों की भानित इस में भी पात्रों का बाहुक्य है। इस की छाति प्राचीन भाषा, इस की वस्तु कश्पना, इस की शिकी, और इसके रस, भाव, असंकार और नाटयांगों को मनोहरता निस्सन्देह इसे भास की ही कृति प्रमाणित करते हैं। सम्भय है कि भासा के अन्य प्रन्थ भी इसी मकार घीरे २ प्रकाश में आजायें।

### (१६) भात की शैली

भास के काश्य का विशिष्ट गुण यह है कि उसकी भाषा प्राक्षत और सुष्ठु है। इसमे भावों का उद्देक, जाय का मधुरसंगीत और ऊंची उदान भारने वाको निर्मेस कल्पना है। कविकुत्रपुर कास्त्रिदास प्रकृति के कवि और रशक्तिका में प्रमाण माने जाते हैं, किन्तु मानवीय मनोश्चित्तियों की ज्याख्या में भास कदाचित उनसे भी बद जाता है। उसके नाटकों के विषय विश्विष्ठ हैं, तथा उनका कथानक सदा रोचक एवं सरख है। वह केवल कित भाषा जिस्तने में ही उस कोटि का सिद्धहस्त नहीं है, श्रिपतु नाटकीय घटनानुरूप यथार्थ परिस्थित पैदा कर देने में भी। उसकी शैली की एक और विशेषता यह है कि वह एक ख्लोक के कई हुकड़े कर खेता है और अरयेक हुकड़े का बक्ता प्रथक प्रथक पात्र होता है। यह रीति मनोविनोदक उत्तर-प्रयुक्तर के तथा खोजस्वी बार्लाजाप के बहुत अनुरूप हैं। गद्य-पद्य दोना में कित श्रपने आपको कान्य-पद्ध ति का श्राचार्य सिद्ध करता है। आलद्धारकों के मतानुसार भास वैदर्भी रीति का कि वि

भास की कविता में रखोक छन्द का शधारय है। यह बात बहुत कुछ शाचीनता की बोधक है। भास की शोबी की एक श्रीर विशेषता यह है कि वह पाणिनि के नियमों का उल्लाहन कर जाता है (जैसा पहले कहा जा चुका है।) यह बात भी उसके शाक्काबीन होने की सुचक है।

(१७) काल'

भिन्न-भिन्न विद्वानों ने भास के लिए भिन्न-भिन्न काल निश्चित किए हैं। कौटित्य के श्वर्थशास्त्र में श्रतिज्ञायौगन्धरायण में से रक्षोक ड भाषा है। इसी के भाधार पर पं० गणपति शास्त्री ने भास को ई० पू०

रुलषः प्रसादः समता माधुय सुकुमारता । ऋर्थ-व्यक्तिरुदारत्वेमोजःकान्तिसमाषयः ॥

(काव्यादर्श १, ४१)

[दराडी इस बारे में भरत का श्रनुयायी है।] ३. नवं शरावं सिललस्य पूर्णं सुसस्कृतं दर्भकृतोत्तरीयम्। तत्तस्य मा भून्नरकं च गच्छेद्, यो भतृ पिराडस्य कृते न युष्येत॥

१. इसी अभिकृति के लिये विशाखदत्त का मुद्राराच्च देखिये।

२. दराडी के ब्रानुसार वैदर्भीशीत में निम्नलिखित दस गुगा पाए जाते हैं; श्लेषः प्रसादः समता माधुर्यं सुक्रमाश्ता !

चतुर्थं शताब्दी का माना है। इस युक्ति में यह श्रतुमान कर लिया गया है कि श्रर्थशास्त्र ई० ए० चौथी शताब्दी में लिखा गया था, किन्तु श्राज हमें इतिहास का जो ज्ञान शक्त है, उसके श्रतुसार हम उक्त विचार कोनिश्चय के साथ ठीक नहीं कह सकते। एं० रामावतार ने भास को ईसा की दशवीं शताब्दी में रक्खा है। उनका विचार है कि भास का चारुद्त नाटक सूदक के मुख्यकटिक का भद्दा संचेप हैं। ये नाटक

(ख) 'श्रासत्पुरुषसेवेव' की उपमा प्रसङ्गानुसार मृच्छकटिक में बहुत श्राधिक ठीक बैठती है, चारुदत्त में यह केवल एक श्रालंकारिक तुच्छ पदार्थ प्रतीत होता है।

(ग) श्राम्यन्तिरिक साद्य से ज्ञात होता है कि चारुदत्त श्रविस्तप्ट है श्रोर सारी श्रवस्था तभी विस्पष्ट होती है बन हम सुच्छकटिक को हाथ में उठाते हैं। ै

२. नृष्छुकटिक श्रीर चारुदत्त में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हैं कि दोनों का स्वतन्त्र उद्भव श्रसंभव प्रतीत होता है। उन्हें देखकर श्रमुमान करना पड़ता है कि या तो उनमें से कोई एक दूसरे के श्राधार पर लिखा गया है या दोनों किसी तीसरे अन्य पर श्रयलम्बित हैं। पहले पश में भी दो मत हैं — या तो चारुदत्त (जो सर्वसम्मित से चारो श्रांकों में एक श्रपूर्ण नाठक हे) श्रिभिनय के प्रयोजन से भृच्छुकटिक का संचे प है, या मृच्छुकटिक चारुदत्त का श्रमपूर्ण समुपन्नंहित रूप है। इन दोनों विचारों में से भी प्रथम विचार के समर्थन में निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं:—

<sup>(</sup>क) वामन ख्रीर अभिनवगुष्त जैसे प्रारम्भिक आलंकारिक चारुत्त की अपेद्धा मृच्छुकिक से अधिक परिचित थे। वामन का पाट 'यूर्वं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्' मृच्छुकिक में आता है। श्रेष के प्रसंग में वामन लिखता है कि यह शूद्रक तथा अन्य लेखकों के प्रन्थों में बहुत पाया जाता है।

मत्तिविज्ञास के साथ मिलते-जुतते हैं, इस आधार पर छा। बार्नेट ने इन्हें ७ वीं शताब्दी के बताया है। डा० विंटरनिट्क और स्टेन कोनो ने इन नाटकों को ईसा की दूसरी और चौथी शताब्दी के

ये युक्तियाँ प्रजल होने पर भी पूर्ण साधक नहीं हैं। इस मत में निम्नलिखित बाता का सम्धान नहीं होता:—

(अ) चारुरत में ऐसे प्रकरण हैं जो मृच्छकटिक मे नहीं हैं।

(श्रा) चास्दत्त में उन्जैन के राजनैतिक बिप्तन का उल्लेख नहीं है। यदि चास्दत्त मृच्छुकटिक से बाद में बना होता, तो इसमें इस महत्वपूर्य विप्लव का उल्लेख श्रवश्य होता।

दोनों नाटको के वैषम्य के आधार पर भी कुछ परिणाम निकालने का प्रयत किया गया है। वैषम्य की कुछ मुख्य वात ये हैं:—पारिशाषिक शब्द, प्राकृतमाषाएँ, पद्यरचना और नाटकीय घटना।

पारिभाषिक शब्द — इस बारे में मुख्य दो शब्द ये हैं — (१) चारुद्त की दोने। इस्तिलिखित प्रतियों में मुप्रसिद्ध नान्दी का अभाव है। (२) स्थापना में नाटककार का नाम नहीं दिया गया है। मुख्छुकटिक की अस्तावना में नान्दी भी है और नाटककार का नाम भी। परन्तु यह युक्ति किसी निश्चय पर नहीं पहुंचा सकती।

शक्कत भाषाएँ — प्राञ्चतो का उत्तनात्मक श्रध्ययन भी कुछ निश्चय नहीं करा सकता, विशेष करके इस श्रवस्था में जब कि हम जानते हैं कि चारुदत्त दिच्या भारत का इस्तिलिखित प्रन्य है, श्रतः स्वभावतः उसमें पुराने शब्द सुरिखित रह गए हैं। श्रतः इस युक्ति पर विस्तार से विचार करने की श्रावश्यकता नहीं।

पद्यरचना--दोनों नाटको के पद्यों के दुलनात्मक श्रश्ययन से विदित होता हैं कि जहाँ जहाँ पाठगत भेद हैं वहाँ वहाँ मृच्छकटिक के पाठ अधिक श्रन्छे हैं। कुछ उदाहरण देखिये: --

(क) चारुदत्त में-यथान्धकारादिव दीवदर्शनम् (यथा श्रीर इव की पुनरुक्ति ) मृच्छकटिक में-धनान्धकारादिव दीवदर्शनम् ।

ीच का ठहराया है। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि इनकी शक्त काला अश्ववांच और कालिदास की शक्त आवाओं के मध्य में बीते काल की आधा प्रतीत होती है। किन्तु जैसा कहीं और कहा जा खुका है शक्तों के बाधार पर निकाता हुआ कोई सिद्धान्त सच्चा सेहान्त नहीं हो सकता; कारण कि मास के नाटक दिएण आरत में खौर अश्ववांप के नाटक मध्य एशिया में मिले हैं। इन नाटकों के आध्यन्तरिक साच्य से जो बातें मालूम हो सकती है वे ये हैं:—

नाटकीय घटना—उपर्यं कत विचार का समर्थन नाटकीय घटना सम्बन्धी मेद से भी होता हैं। मृच्छुकटिक का कथानक कहीं ऋषिक कौशलपूर्ण हैं। विशेष स्मर्रणीय बात यह है कि चारुदत्त नाटक के कई दोष मृच्छुकटिक में सुधार दिए गए हैं। यथा; चारुदत्त में पष्टी की सम्ध्या में देर से चंद्रमा के निकत्तने का उल्लेख करके दो दिन बाद चंद्रमा को आधी रात में छिपा बताया गया है। इस भूल को मृच्छु-कटिक में सुधार दिया गया है। यह कीन विश्वास करेगा कि अभिनय के लिए सर्वा प करते हुए एक सही प्राकृतिक घटना को गुलत बनाकर ले खिया गया होगा।

श्रतः मिद्धान्त यही निकलता है कि मृच्छकटिक चारुद्स का समुप-

<sup>(</sup>ख) चारुदत्त में—यो याति दशा दिहताम् (दो भाववाचक संज्ञाएँ एक दूसरे के विशेषण के रूप में )

मृच्छकदिक में-यो याति नरो.....

<sup>(</sup>ग) चारुदत्त में - क्लिन्नखर्जूर पायहु (चन्द्रमा की उपमा के तौर पर उद्भृत पूर्वतया श्रक्तत्रिम श्रौर मैं।लिक )

मृच्छकटिक में —कामिनी गण्डपाण्डु (परिष्कृत ग्रीर रस सिद्धान्ता तुकूल )। ग्रीर भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। इनसे त्रातुमान होता है कि मृच्छकटिक चारदत्त के बाद में बना होगा, ग्रान्यथा चारदत्त के दुष्ट पाठों के लिए क्या उत्तर हो सकता है।

- (१) मरत बाक्य अपनी प्रारम्भिक स्त्रवस्था में है ।
- (२) 'यवनिका' शब्द पर्दे ( Curtain ) के जिये नहीं, वृंघट ( Veil ) के लिये आया है।
- (२) नष् र्राक के साथ घटनास्थल भी बदल जाला है, किन्तु घटना स्थल के खिये कोई संकेत नहीं दिया गया है।
- (४) स्द्रदामा (ईसा की दूसरी शताब्दी) के शिवाबेखों में जो कृष्ट्रिम काव्य शैकी मिवती है वह इनकी साधा में तहीं है। इसमें व्यवहार-स्युत (पुराने) व्याकरणीय प्रयोग मिवते हैं और अनुप्रास या बम्बे समास नहीं हैं।
- (४) इनमें अध्विति प्रयोग (Archaic Expressions) मित्रते हैं। उदाहरणार्थ;
- (क) राजा (Prince) के अर्थ में आर्यपुत्र का प्रयोग हुआ है। ऐसा ही श्योग श्रज्ञोक के सिद्धपुर वाजे शिकालेख में भी सिकता है।
- (क) महाबाह्यण शब्द का प्रयोग श्राचारज के श्रर्थ में नहीं, श्रापितु वस्तुत: श्रादर सुचित करने के लिये हुआ है।
- (ग) विश्वी का प्रयोग भूतिनी के अर्थ में हुआ है। प्रारम्भिक बौद प्रन्थों में भी इस शब्द का ऐमा ही प्रयोग देखा जाता है।
- (व) भरतों के घर ( वंशा) को भाख ने वेदों का घर बताया दै। देखिये,

वृंहित रूप है। यह कहना कठिन है कि ऐसा करने में प्रयोजन क्या था-काव्यार्थ की चोरी, या श्रपूर्ण प्रन्थ को पूरा करना।

यदि कभी अन्य नए अन्वेषणों से चारदत्त के विरुद्ध ही सामग्री मिलती रही अर्थात् यह सिद्ध हुआ कि चारदत्त मौलिक कृति नहीं है (तम भी इम अपने उपर्युक्त परिणाम से अनुबद्ध यह कल्पना कर सकते हैं कि चारदत्त मे अपने उपजीव्य मौलिक प्रन्थ का पर्यात अंश सुरिच्चित है जिस पर मुञ्जुकद्धिक आश्रित है।

- वेदासरसम्बायमविष्टो भारतोर्वशः। ( प्रतिज्ञायौगन्धरायगः )
- (६) एक कथा को कहते हुए वाक्य का प्रारम्स इस प्रकार होता है:--काम्पिल्य का एक ब्रह्मदत्त राजा था। यह शैची जातकों में प्रसिद्ध है।
- (७) पंचरात्र का कथानक उस कथा पर श्रवलम्बित है जो दर्समान महाभारत में नहीं मिसती।
- (म) इन नाटकों में उस समाज का चित्र है जिसने शाचीन रूढ़ि के श्रमुखार बौद्ध बार्ते श्रपना जी थीं। यथा, प्रतिज्ञा यौगन्धरायण में श्रमणक का चरित्र देखिये। साथ ही हमें बौद्धमा विशेषी मनोवृत्ति कार भी श्रामास मिन्नता है।
  - (६) इसां सागायर्थन्तां हिमनद्विन्ध्यकुषङकाम् ।

महीमेकातपत्राङ्कां राजसिंहः प्रशास्तु नः॥

इस रक्कोक में 'एकतापत्र' राज्य का उरकेख है जो हिमालय से विन्ध्य तक और समुद्र पर्यन्त फैला हुआ था। ऐसा समय ई० ५० ३२४ और १०० के सध्य पहला है।

(१०) श्लोक छन्द की बहुलता और पाखिनि के नियमों की उपेचा, जैसा पहले कहा जा चुका है, प्राचीनता के चिन्ह है। इन सब बातों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि पं गरापित शास्त्री का बताया हुआ हैना पूर्व की ४ थं शताब्दी का काल संसवत्या ठीक है। यह आस के काल की पर सीमा (Upper limit) है।

१. पंचरात्र में कहा गया है कि दुर्योधन ने द्रोशाचार्य को वचन दिया था कि यदि अज्ञातवास में रहने वाले पारख्वों का पता पाच रातों में लग जाए तो वह पारख्वों को राज्य में भागहर बना लेगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि अभि-मन्यु दुर्योधन की स्रोर से विराय की सेना से लड़ रहा था अपैर विराय की सेना के लोगों ने उसे पकड़ लिया था। २ ऐसा काल शुक्त और करवों के बौद्ध-विरोधी साम्राज में था।

अब रही अवर सीमा (Lower limit) की बात। हम जारते हैं कि ये नाटक काकिदास के मालिकामिम से तथा कौटिक्य के अर्थकास्त्र से भी पुराने हैं। काजिदास का समय अभी तक विवाद का विषय बना हुआ है। अर्थ शास्त्र के काज की अवर सीमा विद्वान् साधारखतया ईसा की दूसरी शताब्दी मानते हैं। अत: मास ईसा की दूसरी शताब्दी से पहले ही जीवित रहा होगा

# अध्याय (५)

### (१=) कौरल्य का अर्थशास्त्र।

(फ) अर्थ शास्त्र का महत्त्र—कीटल्य का अर्थ शास्त्र उन प्रन्थों में सबये अधिक महत्वशाली प्रत्य है जिन्हें जिलका हविख" भारतीयों ने संस्कृत साहित्य की सेवा की है। जब में इसका पता सागा है तब से प्राचीन भारत की सस्कृति क्रीर सभ्यता के सम्बन्ध में हमारे विचार कान्ति के जेजन गए हैं। इसका पता सगते से पहले भारतीय राजनीतिशास्त्र में शून्य ममभं जाते थे। श्राम राय यह थी कि भा तीय सम्यता ने केवल 'विचार'-चेत्र में ही चमरकार दिखलाया है किया' क्रेज में यह बुरी तरह असफत रही । कीटल्य के अर्थशास्त्र में राज्य-सिद्धानतों का ही नहीं, प्रबन्ध की सुक्ष बातों का भी वर्णन है। इसका विषय-जेन बहुस विस्तीयाँ है। इससे हमें राजा के विधिष कर्तन्यों का, गाँवों के बयाने की शितियों का, भूमि, खेती और ब्यापार की समस्याओं का, कलाओं और शिल्पों की अन्तत करने की विधियों का, मद्य इत्यादि सुरकारी वस्तुओं पर नियन्त्रण रखने का, जङ्गला स्रोर खानों (Mines) से जाम उठाने के दङ्गका, सिंचाई का, श्रकाल में किए जाने वाले कामों का, श्रवराधियों की दशह देने के विधान का, तथा इसी प्रकार की और अनेक बातों का पता लगता

श्रद रही श्रदर सीमा (Lower limit) की नात। हम जानते हैं कि ये नाटक काजिदास के मार्किवकाप्तिमित्र से तथा कोटिस्य के अर्थशास्त्र से भी पुराने हैं। काजिदास का समय अभी तक विचाद का विषय बना हुआ है। अर्थशास्त्र के काल की श्रदर सीमा विद्वान् साधारणतथा ईसा की दूसरी शताब्दी मानते हैं। श्रत: भास हैसा की दूसरी शताब्दी से पहले ही जीवित रहा होगा

## अध्याय (५)

### (१=) कौटल्य का अर्थशास्त्र।

< क) अर्थ शास्त्र का महत्य— कौटल्य का अर्थ शास्त्र उन प्रन्थों। में सबसे श्रविक महत्वशाली प्रन्थ है जिन्हें जिलकर **दक्षि**णे भारतीयों

ने संस्कृत खाहिन्य की सेवा की है। जह में इसका पता बागा है तब से बाषील भारत की सम्झणि खीर सरवता के सम्बन्ध में हमारे विधार क्रान्ति के देश बन गए हैं। इसका पता खगते से पहले सारतीय

राजनी जिल्लास्त्र में शून्य समर्भ जाते थे। आम राय यह थी कि अ। तीय सभ्यता ने क्वेबल 'विचार'-चेत्र में ही चमत्कार हिस्तताया है ीक्रया' चेत्र में यह बुशी तरह श्रसफता रही । कीटत्य के अर्थशास्त्र

में राज्य-सिद्धानतों का ही नहीं, प्रबन्ध की सुप्त वालों का भी वर्णन है। इसका विषय-केन बहुत निस्तीर्थ है। इससे हमें राजा के निविध

व्यापार की समरुवाओं का कलाश्चां और शिरुपों की उन्नत करने की बिधियों का, मदा इत्यादि मुस्कारी वस्तुओं पर नियन्त्रण रखने का, जङ्गलः और खानों (Mines) से खाम उठाने के दङ्गका, लिंचाई का,

कर्तन्त्रों का. गाँदों के बसाने की रीतियों का, भूमि, खेती श्रीर

श्रकाक्ष में किए जाने वाले कामों का, श्रपराश्रियों की दशह देने के

विधान का, तथा इसी प्रकार की श्रीर श्रनेक बातों का पता खगता

१. दाद्मिणात्यो के कुछ श्रन्य उल्लेखनीय प्रन्थ है:---भास के तेरह नाटक, भैरमह का भामहालंकार, ग्रीर श्रवन्तिसन्दरी कथा।

है। इस अर्थशास्त्र की बड़ी विशेषता यह है कि इसमें हमें सिद्धानत और किया का सुन्दर समन्वय देखने को मिलता है। इस कारण संस्कृत के इन अन्थों का महत्व ग्रीक के अरस्तू तथा अपलात्न के अन्थों से भी अधिक है।

(ख) रिचयना— म्र) सीमाग्य से कौटत्य के मर्थशास्त्र के रचिता के विषय में स्वयं प्रस्थ का माम्यन्तरिक प्रमाश प्राप्त है। प्रम्थ के सन्त के समीप यह रखीक माया है —

थेन शास्त्रं च नन्दराजगता च भू:। श्रमर्पे गोद्धतान्याशु तेन शास्त्रमिर्द कृतस्॥

भागे चलकर भ्रन्त में कहा गया है:---

स्वयमेव विष्णुग्प्तश्रकार स्वन्य भाष्यम्य ॥

धर्यात—''शास्त्रों पर टीका तिखने वातों में कई प्रकार का स्थाश्वात होष देकर विष्णुगुप्त नं स्वयं [यह] शास्त्र और [इस पर ] भाष्य तिखा है °।'

(श्रा) बाह्म प्रमास के सम्बन्ध में निय्न खिखित बातें ध्यान में रखने योग्य हैं.— (१) कामन्दक ने अपने नीतिशास्त्र का प्रयोजन कीटलीय अर्थशास्त्र का मंचेष करना बतलाया है और अपने अन्य के प्रशास्त्र में विष्णुगुप्त को प्रशास किया है (२) दशकुमारचित के आठये उच्छवास में दशही ने कहा है:—

इयमिदानीमाचार्यविष्णुगुष्तेन मौरुशंर्ये षड्भिः स्रोकसहलै :संस्थितः

इससे प्रकट है कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति के बाचक हैं।

१. त्रसली पाठ के रूप में त्रीर भी उद्धरण दिये जा सकते हैं। उदाहरणार्य—

<sup>(</sup>क) कौटिल्येन कृतं शास्त्रं विमुच्य प्रथिवस्तरम् । १ । १ ॥

<sup>(</sup>ब्रा) कौटिल्येन नरेन्द्रार्थं शासनस्य विधि: कृतः। २। १०॥

इसके सतिरिक्त राजा के दैनिक कर्तन्यों का निरूपण करते हुए वहीं ने कौटलीय अर्थशास्त्र के कुछ स्थल वर्यों के त्यों उद्धत कर 'ए हैं। दशकुमारचरित में सोमडक्त के चरित में असने कीटलीय 'र्थशास्त्र का फिर उक्लेस करते हुए लिखा है'—

कौटिल्य-कामन्द्रकीयादि-नीतिपटलकौशन .....)

- (३) जैनधर्म के निन्दस्त्र में, पब्चतन्त्र में, सोमदेव कृत नीति-गक्यामृत में श्रीर काबिदासकृत मन्थों पर मिल्लिनाथीय टीका में चास्प्रय अर्थशास्त्र के उद्वेख या उद्धरण उपबन्ध हीते हैं।
- (४) चन्द्रगुप्त मौर्य के साथ चाण्यय का सम्बन्ध श्रवश्य था। रह बात वस्थमाण प्रमाणों से सिद्ध होती हैं:—
  - (क) । विष्णुपुरास्। कहता है.--

नवैव तान् नन्दान् कौटिल्यो बाह्यका. समुद्धरिज्यति ।

्रकौटिस्य एव चह्नगुप्तं राज्येऽसिष्टेच्यति ॥

इसी प्रकार सागवत पुराण भी कहता है:-

नवनन्दान द्विजः कश्चित् प्रयन्नानुद्धरिष्यति ।

म एव चङ्गुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषे स्यति॥

वायु, मस्स्य और ब्रह्माग्ड पुराखों में भी ऐसे ही वचन मिखते हैं।

- का) ॥ जैम 'तथा बौद' साहित्य में प्राप्य अनेक उरलेखों से भी उरिक्षकित यचनों की प्रष्टि होती है।
- ग)।।। मुद्राराइस के कथानक में भी नौनन्दों का चंच करा चुकने के बाद चद्रगुप्त मौर्थ के शासन को सुदर करने के किए किए इष् चाग्रक्त्य के प्रयर्गों का वर्णन है।

१. इस बारे में मुख्य मुख्य जैन प्रन्थ ये हैं:—स्थिवरावलीचरित नन्दिसूत्र और ऋषिमण्डलप्रकारणञ्चित । २ इस बारे में मुख्य मुख्य बीद प्रन्थ ये हैं:-बुद्धघोषकृत समन्त्रपशादिक। (विनयपिष्टक की एक टीका) शीर महावस्पस-टीका।

(४) चाण्यय के कह नाम प्रसिद्ध थे। यह बात प्रभिधानिकता-मणि नामक कोष के नीचे श्रवतारित श्लोक से प्रमाणित होती है :— वास्त्यायन महानागः कृष्टिकश्रग्णकात्मजः । प्रमितः पश्चितस्यामी विष्णुगुसोऽङ्गकश्च मः ॥

अतीत होता है उसका असली नात विष्णुगुत था। चर्क का पुत्र हाँने से वह च सक्य और शायर इटल गोत्र के सम्बन्ध से कॉटल्स कहलाया। वह कृटिल मीति का पचपाती था, अत कौटिल्य भी कहलाता है। अस्य माम अधिक प्रसिद्ध नहीं हैं।

- (३) क्या यह ग्रम्थ एक ही ब्यक्ति की कृति है । इस प्रयंशाख के सूत्र में ही यह तर दार 'इति चाक्तयः' ऐसे चचन पाए जाते हैं। इसी का अवत्रम्य लेकर भो० हिल्लैंड (Hillebrandt) ने कह दाला है कि यह भन्य किसी एक व्यक्ति की इति नहीं है, चाणस्य की कृति होने की तो और भी क्य भाशा है। उक्त महाशय के मन से यह एक ही प्रत्यान (School) के कई लेखकों की रचना है; क्योंकि निरुक्त और महाभाष्य में हम 'इति यास्कः' अरो 'इति यत्नतिला.' ऐतं चाक्य कहीं भी नहीं पाते हैं। भा० नेकोनी (Jacobi) ने इस मत का बार पिरोध किया है। भारत के अनेक लेखकों ने अपने प्रत्यों में अरने हा नाम का प्रयोग भ्रथम (भ्रन्य) पुरुष में किया है। इसका कारण स्पष्ट है—चे स्वाभिमान-इत्थ के मानी होना नहीं चाहते थे। नामक, कवीर, तुल्लादाल तथा अन्य अनेक कवियों ने ऐसे ही किया है। यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण है कि इस प्रत्य ने अपने प्रस्थान (School) को जनम दिया है, प्रस्थान ने अन्य की नहीं:—
- (१) कासन्दक ने इस प्रन्थ के रिवयता का उस्त्रेख विस्पष्टतया एक व्यक्ति के रूप में किया है, भार उसके प्रन्थ में देने किसी सम्प्रदाय या प्रस्थान (School) के उदलेख का खामास तक नहीं पाया जाता।
  - (२) बोलासने प्रत्य एक विशेष उद्देश्य को लेकर शिवला हैं।

यह अन्य के प्रारम्भ में कहता है:— पृथिव्या कामे पासने च यावन्त्वर्थशास्त्राणि पूर्वाचार्थे: प्रस्थापितानि पायशस्तानि संहर्येक-सिदमर्थशस्त्रं कृतम्। इस अथंशास्त्र के श्रन्दर कहीं भी व्याधात होष नहीं पाया जाता है।

- (३) यदि चामानय के बाद का कोई खेखक इस अन्ध का रचित्रतः हो तो 'इति चामानयः', नेति 'चामाकः', और 'इत्याचार्याः' इत्यादि वाक्य इक्ष बर्ध न रक्षें: क्ष्योंकि तब तो स्वयं चामान्य एक आचार्य इतिः
- (४) स्वयं कोटिलय ने यक सी चौदह बार पूर्वाचार्यों का उस्लेख करके उनके विचारों की सीव श्रालोचना की है।
- (१) मृत प्रन्थ में नेसक का नाम अथवा उन्नेस सर्थत्र एक वसम में हका है।
- (६) ग्रन्थ के भारम्भ में बड़ी सावधानी से तैयार की हुई विषयानुक्रमणी है जिसमें रूप-रेखा श्रीर निर्माण का श्रमाधारण ऐक्स देखा जाता है।

इस प्रन्थ के लिखे जाने से पहले भी भ्रथेशास्त्रविषयक कानेक प्रन्थ मौजूद थे भीर चाग्रक्य ने उनमें काट-छाँट या रही-चर्ल करके यह प्रन्थ तैयार किया था । यह दात स्वयं इस प्रन्थ के भूज-पाठ से भी सिद्ध होती है। यह भी ठीक हो सकता है कि उसे अपने प्रन्थ के विरूपणीय विषयों के लिए बहुत सी आवश्यक सामग्री राज्य के अधिकारियों से प्राप्त हो गई होगी; परन्तु यह ग्रन्थ चाग्यक्य की सौजिक रचना नहीं है, यह सिद्ध करने वाला कोई प्रमाया नहीं है।

#### (ग) ग्रन्थ का रचनाकाल।

(१) डा॰ शामशास्त्री के द्वारा किए हुए इस प्रनथ के श्रनुवाद के जिए जिस्ती हुई श्रदनी सक्ति भूमिका में डा॰ फ्जीट ने इस प्रनथ का

१. मेस्र से १६२३ ई० में प्रकाशित ।

सम्भाष्यमान निर्माण-काळ ३०१-२६६ ईमा सं पूर्व माना है। प्रो० जैकोनी, डा॰ टॉमस ( Thomas) तथा कई अन्य विद्वान् भी इस विचार में सहसत हैं।

(२) प्रो॰ जाली (Johy) के विचार से यह प्रज्य कामसूत्र से मिलता जुजता है, और कामसूत्र ईसा की चौथी शताब्दी में किए। गथा था, कावः यह भी प्रायः उसी समय का हो सकता है। उक्त प्रोक्तिस ने मुख्यतया इस बात पर विश्वास किया है कि सेगस्यमीज़ Megasthenese) ने चायाक्य के नाम का उब्लेख नहीं किया है परन्तु आधुनिक अनुसन्धानों के आधार पर माना जाता है कि सेगस्थमीज़ का साच्य अधिक विश्वसनीय नहीं है। उदाहरणार्थ, उसने सिखा है कि सान्तीय जोग जिपि-कजा नहीं जानते हैं; परन्तु आजकत इस बात पर कोई भी विद्वान् विश्वास नहीं कर सकता है। प्रो॰ जाली स्वयं स्वीकार करते हैं कि सेगस्थनीज़ भारतीय भाषाओं और साहित्य से परिचित नहीं था, अतः उसका साच्य अववेद्धनि के साच्य से बहुत कम सूल्य रखता है। सच ठो यह है कि चावाक्य के अर्थशास्त्र में सीवेकाल से पूर्व के भारत का चित्र देखने को मिलता है । यह

१. इस अर्थशास्त्र मे आलिखित समाज की बुछ रीति नीति ये हैं:--

<sup>(</sup>क) राजनीतिक अपराध करने पर ब्राह्मण् का वध विहित है।

<sup>(</sup>ख) राज्य-हित के लिए मन्दिरों की लूटने में दोष नहीं है।

<sup>(</sup>म) विशेष पशिस्यतियों में विवाह-विच्छेद (Divorce) वैध है।

<sup>(</sup>घ) पति मर जाए या बहुत अधिक समग्र के लिए निदेश चला जाए तो स्त्रो दूसरा विवाह कर सकती है।

<sup>(</sup>ङ) अथर्व-वेदीक जादृ-टोना प्रचलित था।

<sup>(</sup>च) वैश्वातर, सङ्कर्षण और महाकच्छ की उपासना कतर्व है।

<sup>(</sup>छ) तरुणी होने पर कन्याओं को वर चनने की स्वतन्त्रता थी।

<sup>(</sup>ज) ब्राह्मण शहर की पत्नी से विवाह कर सकता था।

<sup>(</sup>क) बाह्मण सैनिक का व्यवसाय प्रह्मा कर सकते थे।

मेगस्थनीज अत्यन्त सृदम-पर्यवेदक होता तब भी उसकी श्रीर चाणम्य की बातों में श्रनेक्य स्वाधाविक था। 'चाराक्य के विषय में मेग-

स्थनीज़ चुप हैं यह कोई युक्ति नहीं। संगत्थनीज़ ने तो कहीं मन्दों का भी शाम नहीं जिया; किर चायाच्य का नाम लेने की क्या आहा

हो सकती है ?
(3) प्रीष्ट विंटरनिट्ज Winternitz और प्रो॰ कीथ (Keith)

ने इस प्रन्थ का निर्माण-काल ईसा की चौथी शताब्दी माना है। विटरनिट्ज़ के मत से ध्यका रचयिता कोई राजनीतिज्ञ नहीं, बहिक

कोई परिश्वत है। एउन्तु इस मत में इन तथ्य के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया कि भारतवर्ष में एक ही व्यक्ति परिष्ठत और राजनीतिज्ञ

दोनों का कार्य कर सकता है; माधव श्रीर सायग दोनों भाई बड़े योग्य अमास्य, साथ ही वेदों और भारतीय दर्शन के घुरन्थर विद्वान् भी थे। (४) कुछ विद्वानों ने बटा करपनापुर्य विचार प्रकट बहने का

साहस किया है। उनका कथन है कि कौटिस्य ( 'कुटिज' बाबू ) कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं था। परन्तु हम उपर कह चुके हैं कि उसका असकी नाम विष्णुगुप्त था, कौटिस्य उसका उपनाम है जो उसके

कुटिबा नीति का पर्याक्षी होने के कारना प्रसिद्ध हो गया है।

(१) चद्रगुत मौर्य के साथ चाण्डिय का मारो सम्बन्ध वह सिद्ध करता है कि वह ई० पू० चौथी शताब्दी में हुशा था; और 'नोम्हाधे''
'मौर्यार्थे' हत्यादि वाक्यों से यह भी विश्वास करना पदता है कि यह

करता है कि यह है ॰ पू॰ चीथी शताब्दों में हुआ था; आर 'नरेन्द्राथ' 'मीर्थार्थ' हस्यादि वाक्यों से यह भी विश्वास करना पहता है कि यह ग्रन्थ चद्रगुत मीर्फ के जीवन-काल में ही किस्ता गया था।
(१) युता, राजुका, पाषपढेषु, समाज, महासाता हस्यादि

पारिमाधिक शब्द कौटलीय अर्थशास्त्र के समान अशोक के ग्रासन-लेखों में भी पाप जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो किसी विशिष्ट अर्थ में प्रथोग में बाए गए हैं भीर चाद में 'अप्रयुक्त' हो गए हैं।

२ केलकटा रिव्यू हैं ( अप्रैल ) १६२४ ई । ३ बर्नल आव् रायक एशियाटिक स्रोतायटी १६१६ ई ( १६० )

- (७) चायक्य के अर्थशास्त्र में और व्यशोक के शासन-लेखों में कुछ एक एक जैसे विधान पाये जाते हैं। उदाहरका के खिए चक्रवाक, शुक्र भीर सारिका इत्यादि पिचयों की हत्या करना वर्जित है, दवार्यों के काम में जानेवाले पौदों का बोना भीर सहकों तथा पगडियडयों के किनारे कुओं का खुदवाना विहित है।
- (म) कोई कोई कहते हैं कि इस अर्थशास्त्र की शैली एवं बाहा रूपरेखा से प्रतीत होता है कि यह जितना प्राचीन माना जाता है उतना प्राचीन नहीं हो सकता है। परन्तु ऐसा कहने वाला को जानना चाहिए कि अन्य के मृत्रपाठ से ही जात होता है कि असबी अन्य हैं दजार रखोकों श्रीर हेढ़ सी श्रध्यायों के रूप में था; किन्तु आजकल के अवितित अन्य में काफ्री गद्य भी है। इस समस्या को सुबकाने के बिए किसी किसी ने एक श्रासान छपाय बनाते हुए कहा है कि इस श्रर्थशास्त्र के बाह्य रूपन्रज्ञ में ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में कुछ परिवर्तन हुआ है। इसका समर्थन करने वाली बात यह है कि दनहीं से पहले के सबलेखकों ने भ्रथेशास्त्र के जितने भी उद्धरण दिए हैं दे सब रह्योर-बद्ध भौर दण्डी के बाद के बोखको द्वारा दिए हुए उद्धरण गद्यास्मक हैं। धनुमान किया जाता है कि सुत्रास्त्रक प्रन्थ जिलने की प्रथा हैसा की र्योचर्ची शताब्दी में प्रारम्भ हुई होगी जब याज्ञदलस्य स्मृति ( जगभग ३४० ई०) तैयार हो खुकी थी। किन्तु इस 'परिवर्तन - वाद के भवर्तकों ने यह नहीं बतस्ताया कि यह परिवर्तन किसने किया, क्यों किया, और किस के बाभ के बिए किया ? विश्वास तो यह है कि इस अर्थशास्त्र के सार्वभीम आहर ने समय और प्रचेतकों के ध्वसकारी हाथ में इसकी रचा प्रवश्य की दोगी। इसी के साथ एक बात और भी हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र के प्रारम्भ में सुन्यवस्थित एक प्रकर्णानुक्रमणिका दी गई है तथा इसकी स्थना पहले से ही अञ्जी तरह तैयार किए हुए एक डाँचे पर हुई प्रतीत होती है। निस्सन्देंह, भारत में जाल-साजी का बजार काफी गर्म नह चुका है; पान्तु इनका सेव 'सगवान्' का या सनु,

याञ्चवस्क्य और ज्यास जैसे ऋषि-मुनियों का नाम था। ऐसी वालों का सम्बन्ध ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ नहीं देखा जाता है। यह पौदा भारत की सुसि में नहीं जगा है।

इस बारे में द्यहा का साच्य बड़े महत्त्व का है। आजकल उपल-भ्यमान कीटलीय अर्थशास्त्र द्यही के हाथ में अवश्य रहा होगा, नयोंकि उसने इसमें से कई स्थल ज्यों के त्यों उद्धृत किए हैं। वह इस का भा ज़िक करता है कि यह 'गष्ट्रनीति-विद्या अब आचार्य विज्युगुप्त ने मोय के लिए के हज़ार रलोकों में संचिप्त करके कलम बद्ध कर दी है'—इयमिदानीमाचार्यविज्युगुसेन मार्यार्थे एड्सि: रलोकसहस्तें: सचिप्ता'। इससे प्रकट है कि द्यही से (ईसा की वर्षों श०) पहले रूप का कोई परिवर्तन नहीं हुआ होगा। तो क्या रूप का यह परिवर्तन वर्षों शताब्दी के बाद हुआ ? ऐसा अनुमान किसी ने प्रकट नहीं किया। भवभूति ने चाणक्य के अर्थशास्त्र का उद्धरण स्त्र रूप में दिया है, प्रमन्तु द्यही और भवभूति के बाच पचास साल से भी कम का अन्तर है और इतना समय सूत्र शैली के विकास के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है

इसके श्रतिरिक्त मृत्यान्य श्राप कहता है कि त्य और मान्य दोनों का रखिता विष्णुगुप्त है—'स्वयमेव विष्णुगुप्तश्रकार सूत्रं च भाष्यं च'। श्रतः हमें यह मानने के लिए कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि हैसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में इस अर्थशास्त्र के बाह्य रूप में परिवर्तन हुआ होगा। श्रव रही है हज़ार रखोकों की बात। इसका इत्तर देने में हम पी० बी० कायों (P. V. Kane) के इस कथन से पूर्णत्या सहमत है कि यहाँ रखोक का ताश्ययं छन्द नहीं, बिक्क वित्तस वर्णी का सक्ष है।

(घ) शैद्धो—कीटबीय अर्थशास्त्र की शैद्धी आएस्तम्ब, बौधायः तथा त्रम्य धर्मसूत्र प्रन्यों की शैद्धी से बहुत मिद्धती जुजती है। इसमें गग्न-पद्म का सम्मित्रमा पाया जाता है। इसमें गद्म और पट एक दूसने के प्रक हैं। एक के बिला दूसरा अपूर्ण ग्हता है। इसके अतिरिक्त, इसमें सूत्र और माध्य दोनों स्वयं प्रत्य-एचियता के लिखे हुए हैं। कहीं कहीं साध्य में उपलिषद् और उध्यंकाजीन ब्राह्मणों की भाषा का ग्रह्म- उक्न देखने में आ जाता है। प्रत्य में आदि से अन्त तक स्थूझालेख्य (Plan) और निर्माण की श्राक्षयंजनक एकता पाई जाती है। कुछेक पद पाणिनि के न्याकरण के नियमों का बहाहान करते हुए देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, आंपनिषदक के स्थान पर औपनिषदिक, रोषक्तं के रोचयन्ते और चातुरिक्षका के चतुरिक्षमा आया है।

# अध्याय ६

## कालिदास

### (१६) ईसापूर्व को प्रथम शताब्दी में संस्कृत का पुनरुज्जीवन।

तैया आगे चल कर कताया जायगा, अश्वोच संस्कृत का बहुत वहा कि था। वह बौद भिन्नु और महायान सदावन्न था। वह कि कि था। वह कि विष्य शताव्दों) का समसामिथिक था। उसने बौद धर्म के कई पाली-अग्यों पर संस्कृत-टीकाएँ जिस्सी हैं। अपने धर्म-सिद्धा-न्तों के प्रचार के जिए बौद प्रचारकों को भी संस्कृत का प्रयोग करना प्रमा, हससे अनुमान होता है कि ईसवी सन् से पूर्व ही संस्कृत का प्रवान के काद कोई ऐसा प्रवस्त राजनैतिक परिवर्त्तन हुआ जिसका विशेध महा-यान भतावस्त्राची भी नहीं कर सके। हुई और क्यंव जैसी कुछ राजशक्तियों का प्रभुत्त हुआ और उन्होंने संस्कृत को पुन: सर्व-प्रिय धनाया। तस्त्राच्छा जैसे विश्वविद्यास्त्रय का प्रभाव दूर तक फैल रहा था। पता जगता है कि पुष्यमित्र ने ई० पू० की दितीय शताव्दी में साझाउय के केन्द्र में अश्वमेध्यज्ञ किया था। इस कास में होने बाले पत्त-जिस्त ने अपने काल के कई प्रवर्धों का उछ स किया है। विशालकाय महाश्वारत का सम्पादन भी इसी कास में हुआ।। पश्चवद स्मृ-

तियाँ - मनु श्रोर याज्ञवर्क्य — भी इस काल की रचना हैं। पुराणं में बहु-संख्यक पुराण भी इसी समय रचे गए। श्रतः ईसापूर्व क समय वह समय था जब संस्कृत में बहुत कुड़ जिला गया। तब संस्कृत का प्रभाव इतना हो गया था कि शिलाबेख भी संस्कृत में ही जिले जाने बगे श्रोर बाद का जैनसाहित्य भा संस्कृत में ही प्रस्तुत हुआ। विक्रमीय सम्वत् ई० प्० ४७ से प्रारम्भ होता है। इसकी प्रतिष्ठा या तो कियी बड़े हिन्दू राजा के सम्मान क जिए या किसी वडी हिन्दू विजय की समृति-स्थापना के जिए रक्षी गई होगी। जनशुत-वाद के श्रानुमार काजिदास व ईसापूर्व की प्रथम शताब्दी में हुए।

#### (२०) कालिटास

यह बात प्रायः सर्वसम्मत है कि काजिदास संस्कृत का सबसे वड़ा कि है। इस कथन में कोई अत्युक्ति मही कि वह मारत का रोक्सपीयर है। भारतीय विद्वान् और धाजङ्गारिक एसका नाम महाकृति, कवि-शिरोध ए, कविकुलगुरु इत्यादि विशेषणों के साथ खेते हैं। खेर है कि ऐसे महाकृति के जीवन के या काज तक के विषय में हम कुछ भी

१ स्द्रदामा का शिलालेख ( शक सम्वत् ७२, ईसवी सन् १००) सम्कृत का प्रथम शिलालेख कदापि नहीं। इस की भाषा श्रीर शैली दोनों से प्रतीत होता है कि तम भाषा का पर्याप्त िषकास हो सुका था। ३. पहले के शिलालेखों में एक सम्वत् को जो ५७ ई० पू० का है कृत सम्वत् कहा गया है। ३. कालिदास के बारे में विस्तृत ज्ञान के लिए खाड २१ देखिये। ४. उसके जीवन के विषय में कई जनश्रुतियाँ हैं। एक जनश्रुति के अनुसार वह जवानी तक कुछ न पढ़ा श्रीर महामूर्ख था श्रीर काल देवी के वरदान से विद्यावान हुआ था। दूसरी के अनुसार उसकी मृत्यु लंका में एक लालची वेश्या के हाथ से हुई। किन्तु इन जनश्रुतियों में बहुत कम विश्वास हो सकता है। अतः उनसे कोई विशेष परिशाम भी नहीं निकला जा सकता।

निश्चित रूप से नहीं जानते। उसके काल की पर श्रीर अपर श्रीमाशों में पांच सौ वर्षों का श्रन्तर पाया जाता है। वह बड़ा भारी विद्वान् श्रीर श्रपने काल में प्रचलित सकल विद्यार्शों का, जिनमे राजधर्म, उयोतिष श्रोर कामशास्त्र भी सम्मिलित हैं, बढ़ा पण्डित था।

पता लगता है कि कालिदास नाटककार, गीतिकाध्यक्षर्ता श्रीर महाकाध्यनिर्माता था। उसके नाम से प्रवित्त प्रत्यों की संख्या श्रव्ही बड़ी है। उनमें से निम्निलिखित प्रम्थ श्रविक सहस्व के हैं श्रीर विस्तृत वर्णन के श्रविकारी हैं:---

| (१) मालविकाग्तिमित्र ।<br>(२) विक्रमोर्वेशीय ।<br>(१) श्रमिज्ञान शादुन्तस्त । | } | नाटक      |
|-------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| (४) ऋतुसंहार ।<br>(१) मेवदृत ।                                                | } | गीतिकाच्य |
| (६) कुमारसम्भव ।<br>(पहले मसर्गे)<br>(७) स्युवंश ।                            | } | महाकाश्य  |

(१) म.लिकाशिभिन्न-- विवसन ने इस प्रनथ के कालिदास कृत होने में सन्देह प्रकट किया था, किन्तु विवसन के बाद अधिक अनुस-न्वानों से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नाटक कालिदास की हो कृति है। जिन आधारों पर यह कालिदास की रचना मार्ना जाती है वे ये हैं:--

श्र---इस्ति विकासियों का साच्य, श्रा---प्रस्तावना में आई हुई बातं.

इ--- ग्राभ्यन्तरिक साच्य (यथा चमस्हारपूर्ण उपमाएँ),

ई--पात्रों का चरित्र-चित्रण (प्रत्येक पात्र का चरित्र काबिदास की शेंबी के अनुरूप है)।

उ--नाटक-कला की उल्क्रष्टता (कालिदास साधारण कला में ये भी एक आश्वर्यजनक सुन्दर कथानक घड़ लेता है।)

उ-शैंबा, श्रीर

#### र--सावा

निस्सन्देह काखिदास का यह प्रथम नाटक है। इसकी प्रस्तावना में वह इस दुविधा में है कि भास, सीमिल्स और किविपुत्र जैसे की तिं-सान किवरों की कृतियों के विध्यमान होते हुए न जाने जनता उसके बाटक का अभिनय देखेगी या नहीं। इसमें पांच श्रंक हैं और बिदिशा के महाराज श्रम्बिमित कया विदर्भ की राजकुनारो माखितका की सयो गाम्स प्रेस-कथा वर्णित है। श्रसंग से इसमें कहा गरा है कि पुष्यमित्र ने श्रपने श्रापको सम्राट् घोषित करने के खिए श्रश्तमेच यज्ञ का घोषा खोड़ा, दोड़े के प्रधानरक्षक वसुमित्र (श्राग्निमित्र के पुत्र) ने बिन्धु के किनारे यवनों को परास्त किया और पुष्यमित्र (महाराज के पिटा) ने उक्त विजय का समाचार राजधानी में मेजा।

(२) िक्रमोर्वशीय-वह माटक शक्ष्मकता से, जिसमें किन ने माटक-इक्षा में पूर्वपीढि का पश्चिम दिया है, पहले किसा गया है। इसमें पाँच मांक हैं। इसमा विषय महाराज पुरुरवा भीर खर्वशी मण्सरा का परस्पर प्रेम है। प्रथम श्रांक में बाता है कि केशी नाम है। प्रथम श्रांक में बाता है कि केशी नाम है। व्याप श्रंक में बाता है कि केशी नाम है। व्याप श्रंक में बाता है कि केशी नाम है। व्याप श्रंक में मणाश में बंध पऐ। दूसरे श्र क की कथा है कि पुरुषा विद्युक से उर्वशी विषय अवस्था श्रंप श्रंप एक सका के वहां काली है और मोजपश्र पर किसा हुआ श्रंपना प्रेम सन्देश फेंक हेती है। तब पुरुषा भीर दर्वशी में बार्ताका प्रथम होता है। संयोग

१ अस्तिम मौर्थं नृप को राज्यच्युत करके यह १७५ ई० पू० में सिंहासनारूद हुआ इसने शुङ्कवंश की नींव डाली।

खे एक वाटक में अभिनय करने के किये उर्वशी शीध स्वर्ग में बुझा ली जाती है। राजा वह प्रेम सन्देश सँभाज कर रखने के जिए विद्षक को दे दे । है किन्तु किसी म किसी प्रकार वह महारानी के हाथों में जा पहुंचता है। श्रीर महारानी कुरित हो जाती है। राजा महारानी को मनाने का बढ़ा प्रयस्न करता है, किन्तु प्रव व्यर्थ।

तीसरे शंक के शादि में हमें बताया जाता है कि अरत ने दर्वशी को अर्थ कां में जाने का शाप दे दिया; क्योंकि उसने खप्मी का श्रामिन्य यथायोग्य नहीं किया था और 'मैं पुरुषोत्तम (विष्णु) को प्यार करती हूं' यह कहने को बजाए उसने कहा था कि 'मैं पुरुषा को प्यार करती हूं'। इन्द्र ने बीच में पड़कर शाप में कुछ परिवर्तन करा दिया जिसके श्रमुसार उसे पुरुषा से उर्द्यन होने वाले पुत्र का वृशंन करने के बाद हवर्ग में श्राने जाने का श्रविकार हो गया। तीसरे श्रक में मदारानी का कोप दूर होकर महाराज श्रीर महारानी का किए मेल-मिलाप हो जाता है। महारानी मधाराज को श्रवनी प्रेयसा से विवाह करने का श्रमुमित दे देता है। उर्वशो श्रहश्य होकर दम्पति की बातें सुन्यी रहती है श्रीर जब महारानी वहां से खला जाती है तब वह महाराज से श्रा मिखती है।

चौथे आंक के प्रारम्भ में महाराज पर धाने वाकी विपत्ति का संकेत है। उर्वशी कुपित होकर कुमार-कुंज में जा धुमती है जहाँ स्त्रियों का प्रवेश निधित था, फजत वह जता बन जाती है। राजा उसे द्वंडता दूँ उता प्रायत हो जाता है और व्यर्थ में बादल से, मोर से, कायज स मोरे से, हाथों में, हरिया से और नहीं से उसका पता पूँछता है। धन्त में उसे एक आकाशवाणी सुनाई देती है और वह एक जादू का रस्म पाता है जिसके प्रभाव से वह उथों ही खता को स्पर्श करता है त्यों हो वह जता प्रवंशी बन जाती है।

इम कह सकते हैं कि यह सारे का सारा श्रंक एक गीतिकाब्य है जिस में वक्ता अनेला राजा ही है!

श्रास्तिम (१म) श्रक में उवशी को लेकर राजा प्रस्तिश के साथ अपनी राजधानी हो खीटता है। इसके थोड़े समय काद उक्त रस्न को एक गांध उठाकर के जाता है, किन्तु उस गीच को एक बाधा ज़क्सी कर देता है जिस पर लिखा है—'पुरुरवा और वर्दशी का पुत्र आयु'। इसने में ही एक तपस्विभी एक वीर कतिय बालक की श्राश्रम से राजा के सामने इसिल्ये पेश करती है कि उस बालक को उसकी माता उर्दशी को बापस कर दिया जाए, कारण कि उस बालक ने श्राश्रम के नियमों का मझ किया था। यद्यपि राजा को इस पुत्र का कुछ पता नहीं था, तथापि यह उसे देखकर प्रसन्न हो उठता है। उवंशी अब राजा से 'बहुइ जाने का विचार करके उदास हो जाती है। राजा भी खिल हा उठता है। थोड़ी देंग बाद स्वर्ग से हर्ष का सन्देश लेकर देविच नारट वहां आ जाते हैं। इन्द्र ने उस सदेश में इत्यों के विचाश के किये राजा से सहायता करने की प्रशंना की थी और उस जीवनपर्यन्स डर्थशी के संयोग का आनन्द लेने की शाजा दी थी।

(३) श्रमिक्षान शाकुन्तल—एवं सम्मति से यह काबिदास की सर्वोत्तम कृति है जिसे उसने बुदाय में प्रस्तुत किया था। गेटे (Goethe) तक ने फ्रास्ट (Faust) की भूमिका में इसकी प्रशंसा की है। सर विविध्यम जोन्स ने इसका प्रथम हं निवाग श्रमुवाद किया। इसमें सात श्रांक हैं। प्रस्तावना में कहा गया है कि महाराज दुण्यन्त एक हरिख का तेज़ी से पीछा कर रहे थे कि वह महिष करन के तपांचन में छुस गए। तब महाराज रथ में उत्तर कर महिषें की प्रयाम करने के बिए श्राशम में प्रविष्ट हुए, किन्तु महिषें कहीं बाहर गए हुए थे। उस ममय अपन हाथि प्रशंस महिष्ट की पाढ़ित-पुत्री शकुन्तका थी, जिसे वे प्राणां मे प्रविष्ट स्थार करते थे। एक भौरे ने उसे घेर किया भीर वह सहायता के बिये चिछाई। उसकी सहेकी श्रतस्था और प्रियम्बदा ने

१ यह कथा प्रसंग से यह भी सूचित करती है कि स्त्री पुत्र की अपेचा पति को बहुत अधिक चहिती है।

हैं मी हँसी में कहा कि आश्रमों का सुप्रसिद्ध रहा हु बन्त तुमे बचा-एगा। राजा उस अवसर पर वहाँ प्रस्तुत था। उक्त सिखयों से राजा को मालूम हुआ कि शकुन्त खावस्तुत: विस्वामित्र और मेनका की सुता थी। अतः वह उसके (राजा के) पाणिप्रहणा के अयोग्य नहीं थी। इतने में राजा को तरोवन में उपद्व मचाने पर उतारू दिखाई देने वाके एक जगाजी हाथी को दूर हदाने के खिये वहां से जाना पदा, किन्तु, इसके जाने से पहले ही उन दोनों के हदयों में एक दूसरे के प्रति अनुराग का अंकुर प्रस्फुटित हो चुका था (प्रथम अंक)। राजा अपने प्रेमानुभवों का वर्शान विद्युष्क में करता है और प्राथम को राचसों के उपद्वों से बचाने का भागी बोम अपने उत्तर लेता हैं। इसी समय एक स्पौहार में शामिक होने के लिये राजा को गाजधानों से बुजावा था। जाता है। वह स्वयं राजधानी न जा कर अपने स्थान पर विद्युक्त को मेज देता है, और इसमें कहता है कि शकुन्तवा के अम के बारे में मैंने नुम से जो कुछ कहा था वह सब विनोद ही था उसे सब म मान लेना (दितीय अंक)।

शकुन्तला श्रस्वस्य है श्रीर उसकी दोनों सिलियों को उसके स्वा-स्थ्य की बड़ी चिन्ता है। दुष्यन्त-विषयक उसका प्रेम बहुत बनिष्ठ हों गया है; सिलियों के कहने से वह एक प्रेम ब्यक्तक पत्र लिखती है। दुष्यन्त, जो लिपकर उनकी बात सुन रहा था, प्रकट हो जाता है। शकुन्तला श्रीर राजा में देर तक वार्तालाप होता है; शन्त में तपस्विनो गीतमी का उधर शामा सुनकर राजा को वहाँ से हटमा पडता है (तृतीय श्रांक)। राजा श्रपनी राजधानी को लीट जाता है। वहाँ जाकर यह शकुन्तलाविषयक प्रेम को बिएकुल मूच जाता है। एक दिन शकुन्तला राजा के प्रेम में बेसुध वैठी थी, कि क्रोधो ऋषि दुर्शासा वहां श्रा पहुँचे। श्रारमविनमृत शकुन्तला ने उनका यथोचित श्रांतिथ्य न किया तो ऋषि ने उसे कठीर शाप दें दिया। सिलियों ने दीड़ कर समादान की प्रार्थना कर तो ऋषि ने उसे कठीर शाप में पिनवर्तन करते हुए कहा कि शब्दा, जब वह अपने पति की श्रमज्ञान का चिह-रूप उस (पति) की श्रम्माटी

दिखा देगी, तब उसके पति को उसकी याद वा जाएगी, वन्यथा उसका पति उसे भूता रहेगा। यही सारी कथावस्तु का बीज है।

कवन प्रपने समाधि-चला से शकन्तला के गान्ध्रन विवाह को जान जाते हैं। श्रानिच्हा होने पर भी ये किसी को लाथ देकर शकुन्तका को असके पति के घर भेजते दा निश्चय करने हैं। तब विरक्त महर्षि को भी कन्या-वियोग की व्यश विद्वल कर डालती है। वृद्ध सहिषे पिता, ज्यानी सिखयं, पश्चिमों और उन पौधों को, जिल्हे उसने अपने हाथ से संचित्रीचकर बड़ा किया था, छीड़ते एए शतुन्तका का भी जी भर आता है। मारा भूँक कहणस्य से भाष्त्रा वित दिलाई देश है। यहाँ काबिदाल की बेखनी की चमत्कृति देलने के योध्य है (धर्य शंक)। धर्मात्मा राजा राज-काल में संख्यन सभा में बेठा है, द्वारण ब दो तप-स्वियों और एक स्त्री के भाने की सूचना देता है। दुर्वाला के शाप के वश राजा अपनी पतनी को नहीं पहचानता खोर असे अङ्गीकार करने से निषेध करता है। तपस्दी यस्न करते हैं कि राजा होश में आए और अपना कर्छ-य पद्भान: किन्तु वह अपनी साख्ती प्रकट करता है श्चन्त में निश्चय इस्ते हैं कि शकुन्तजा की उसके पति के सामने छोड़-कर उन्हें वापिस हो जाना चाहिए। तभी सहमा मानवीय रूप में एड दिव्यक्योति प्रकट होकर शक्रन्तजा को उठाकर क्षेत्राती है और सब देखने वालों को भाश्वर्य में दाब जाती है (श्म थ'क)।

प्क भीवर के पास राजा की अँगूर्टी पकड़ी जाती है जो मार्ग में एक तीर्थ में स्नान करते समय शहुन्तजा की अंगुजी से पानी में लिर गई थी। भीवर पर चोरी का अपराध जगाकर पुंजिस उसे गिरफ्तार कर जेवी है। राजा अँगूटी को पहचान जेता है। शाप का प्रमाव समाप्त हो चुकने के कारण अब राजा को शहुन्तजा तथा उसके साथ हुई सब बातों का स्मरण हो आता है। वह अपनी भीषण भूज पर खूब पढ़ताता और अपने परपत्य होने के कारण बढ़ा हु खी होता है। थीड़ी देर बाद उसे विद्यक के रोने की आवाज़ आतं है। वह उसे

पनाने दौहता है तो क्या देखता है कि इन्द्र का सार्थि मातिब उसकी दुर्गत बना रहा है। तभी उसने मातिब से सुना कि इन्द्र को देखों के संदार के विषये उसकी महायता चाहिये ( ६०० श्रद्ध ) स्वर्ग में देखों कर विजय आप्त कर सुकने के बाद मातिब राजा को स्वर्ग की सैर कराता है। सेर करते करते राजा मारीच महिव के आश्रम में पहुँचता है, जहाँ वह देखता है कि बाबक खेल खेल में एक शेर के बच्चे को खींच रहा है। कुछ देर में राजा को माल्म हो जाता है कि वह बीर बालक उसका धपना बेटा है। शकुन्तजा तपिस्वनी के वेश में आजी है और गजुन्तजा से कहते हैं कि तरे इतने हु:ख उठाने में राजा का कोई अपराध नहीं है ( ७ म श्रद्ध )।

(४) ऋत्संहार - यह काबिदास का गीति-काव्य है, जो उसने अपने कवि-जीवन के प्रारम्भिक काल में विवाधा । यह प्रीप्त के ओजरवी बर्एन से प्राम्म होकर वसन्त के प्राय: नि:सन्य वर्शन के साथ समाप्त होता है, जिसमें नहत्त्व राग युवा वनकर कासिदास के हायों पहत- भौदि को प्राप्त कर लेला है। इहीं ऋतुत्रों की विशेषतात्रों का बहत ही इसगीय रीति में निरूपण किया गया है आंर प्रत्येक मृत् में अनुरागियों के हृदयों में उठने वाली भाव-लहरियों को कुशाय कुनी से श्वमिन्यक कर दिखाया गया है। भीष्म के भास्वर दिवस तरुख ब्राशियों के जिए महा-दाहक हैं. उन्हें तो इस ऋतु में शीवज रजनियों में ही शान्ति मिलती है, जब चन्द्रमा भी सुन्दर तरुण रमणियों से द्वेष करते लगता है और जब विरही-जम विरहारित में भुनते रहते हैं। वर्षा अपन में अप्रि-मीलियों का अस्वन करती हुई सी बादलों की घनी घटा मुकती है और युवक-युवतियों के हृदयों में अनुराग मानों का उद्गेक अरपन्त कर देती है। शरद् का जावस्य निराजा ही है। इस ऋतु में वियोगिनी युवतियाँ की दशा उस प्रियङ्ग इता के समान हो जाती है जिसे आँभी के स्रोंकों की चोट विह्नज कर डाज़ती है, किन्तु जिनके पित पास हैं वे इस ऋतु को सर्वोत्तम ऋतु ऋतुमार कासी हैं। घन्त में वसन्त ऋतु भावी है जिसकी शोमा श्राम की मंत्री स्हाली है जो युवतियों के हृदय को बीचने के जिये काम-बाग्र का साम करती है।

सारे अन्य में ११६ पद्य श्रीर क्ष: सर्ग हैं। ( अरवेक लगे में एक एक ऋतु का वर्णन है।) कुन्द भी खूब परिवक्तित हैं। इस शारिमक रचना से भी कार्कीदास की सूचम-ईचिका और पूर्ण प्रसादगुणशालिका का पता जगता है। 'अकृति के प्रति किन की गहरी सहातुभूति, सूचम-ईचिका श्रीर भारतीय प्राकृतिक हरयों को नियाद रंगों में चिनित करने की इश्वता को जितने सुन्दर रूप में काक्तिहास का यह अन्य सूचिक करता है, उतने में कहाचिद उसका कोई भी दूसरा अन्य नहीं करता ।'' कान्विदास के दूसरे किसी भी अन्य में ''वह पूर्ण प्रसाद गुण नहीं है जिसे श्राष्ट्रनिक श्रीरुचि कविता की एक बड़ी रमणीयता समकृति है जिसे श्राष्ट्रनिक श्रीरुचि कविता की एक बड़ी रमणीयता समकृति है, चाहे श्रवक्रारशस्त्रियों को इसने बहुत श्राहृष्ट न भी किया हो ? ।''

(४) मेबद् उ—यह कालिदास के शैंद काल का गीति-काव्या है कि मह सकत है कि यह संस्कृत साहित्य में प्रोक्त करणगीत (Elegy) है। कुवेर अपने सेवक एक यहां को एक वर्ष के लिए निवासित कर देता है। अपनी पत्नी से वियुक्त होकर वह (मध्य भारत में) राम-गिरि नामक पर्वत पर जाकर रहने लगता है। वह एक दिन किसी मेच को उत्तर दिशा की और जाता हुआ देखता है तो उसके द्वारा अपनी पत्नी को सान्त्वमा का सन्देश मेजना है। वह मेच से कहता है कि जब तुम आअकूट पर्वत पर होकर वृष्टि द्वारा दावानल को बुमाते हुए आगे बढ़ोगे, तो वहां तुम्हें विन्थ्य-पर्वत के नीचे बहती हुई नमंदा

<sup>(</sup>१) मैकडानचः — संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), चतुर्थ संस्करण पृष्ठ ३३७।२ ए. बी. कीथ; — संस्कृत साहित्य का इतिहास (इंग्लिश), पृष्ठ ८४। ३ कीथ ने ख्रयने संस्कृत साहित्य के इतिहास में (पृष्ठ ८४) कुबेर के स्थान पर भूलसे शिव लिख दिया है।

श्लीर वेद्रवती के किनारे कसी हुई निदिशा नगरी मिलेगी। फिर वहां की उउनियां की जाना। वहां से कुरुलेन पहुँच कर पिन्न सरस्वती का मधुर जल पीना। उससे आगे कनखल आएगा, कनखल से मौन पिन श्लीर कैलास से मानस-सर। मानस-सर के मधुर शीतल जल से मार्ग-पिन-श्लानित हूर करने के बाद तुम खलका पहुँचोगे। अलका ही उसका—अथवा क्या कहा जाए तो उसकी परनी का—निवास-स्थान है। इसके बाद यच अपनी परनी के निवास का प्रा पता देता है जिससे उसे दूने में किंदिनता न हो। तदनन्तर यच मेन से अन्यर्थना करता है कि तुम खपनी विज्ञा को ज़ोर से म चमकने देना और अपनी प्यति को ज़रा श्लीमी कर देना; क्यों कि ऐसा न हो कि मेरी परनी कोई ऐसा स्वप्न श्लीमी कर देना; क्यों कि ऐसा न हो कि मेरी परनी कोई ऐसा स्वप्न श्लीमी कर हेना; क्यों कि ऐसा न हो कि मेरी परनी कोई ऐसा स्वप्न श्लीमी कर हेना; क्यों कि ऐसा न हो ध्यान कर रही हो और वह चौंक कर जाग पड़े। वह कहता है कि मेरी प्रिया मेरे वियोग में पायह श्लोर कुश हो गई होगी। जब वह स्वयं जाग जाए, तभी तुम उसे मेरे सर्व भीम का सन्देश देना और उसे यह कहकर घेर्य बँधाना कि शीघ ही हमारा पुन: संयोग भवरय होगा।

इस काव्य की कपावस्तु का आधार वाल्मीकि की रामायण में इँहा जा सकता है। उदाहणार्थ; खोई हुई सीता के बिए राम का शाकि वियुक्त यस का अपनी परनी के बिये शोक करने का आइर्श उपस्थित करता है, और (४,२०) में आया हुआ वर्षा वर्णन भी कुछ समानता के अंशों को ओर ध्यान खोंचता है। फिर भी काजिएस का वर्णन काबिदास का ही है और कथावस्त् के बीज से उसने जो पादप उत्पन्न किया है वह भी अध्यन्त सरस है। काबिदास का प्रति-पाद्यार्थ निस्सन्देह मौजिकता-पूर्ण और उसका शब्द-विन्यास विच्छिति-शाली है। सारी कविता दो मार्गो में विमक्त है और कुल में १९०९

१ वल्लभदेव (११०० ई०) की टीका में १११, दिख्यावर्तनाथ (१२०० ई०) की में ११० ख्रीर मिल्लिनाथ (१४०० ई०) की में ११८ पद्य हैं १८ कीं शताब्दी के जिनसेन को १२० पद्यों का पता था।

से लेकर १२० तक पद्य पाए जाते हैं। सारी कविता में मन्दाकानक सन्द हैं जिसमें कवि पूर्ण कृतहस्त मतीत होता है।

इसी प्रकार की कथान्सतु शिल्लर (Schiller) के मेरिया स्टुम्पर्ट में भी माई है। इसमें भी एक बन्दी रानी अपने प्रमोदमय यौजन का सन्देश स्वदेश की घोर उदने वाले बादलों के द्वारा मेजली है। इसमें रागी का विरद्द मनन्त है और उसका विधुर जीवन पाठक के हृदय को द्वित कर देता है।

मेखदूत के पहने-पडाने का प्रचार खूद रहा है। इसकी नकता पर अनेक कात्य जिले गए हैं। भिन्न-भिन्न राताब्दियों में भिन्न-भिन्न विद्वानों ने इस पर अनेक टीकाएँ जिली हैं। मन्द्सोर में वरसभट्टि की जिली विक्रम सम्बद्ध १३० (सन् ४७३ ई०) की प्रशस्ति मिलती है जिले उसने दशपुर में सूर्य मन्दिर की प्रतिष्ठा के जिए बहे परिश्रम से जिला था। उसको जिला में वरसमिट ने मेघदूत को प्रवश्य अपना आदशे रक्ला है। यहापि यह पशस्ति गौडी रीति में जिला गई है और काजिदास की रीति देदभी है, तथापि कुछ पद्य बहुत ही चार है, और ५४ पद्यों की संचित्त प्रशस्ति में वरसमांह ने दशपुर का दीर्विक्त और वसन्त एवं शरद् का वर्यान दे दिया है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि मेघदूत का विव्यती भाषा में एक अनुवाद तंजोर में सुरचित है, साथ ही इस का एक अनुवाद जंका की माषा में भी है। इसके श्रतिरक्त, इसके धनेक पद्य खलंकार के सन्दर्भों में भी उद्घृत मिलते हैं। १२ वी शताब्दी में घोषीक ने हसी के अनुवरण पर प्रवन्दत्त जिला है।

यह छोटा- सा काव्य-ग्रन्थ भूगोल के रिलकों के भी बड़े काम का उसने उन १२० को लेकर, समस्यापूर्त्ति की कला के अभ्यास के रूप में, टनसे पार्व नाय का जीवन लिख डाला । प्रचुंपो का कारण ग्रन्थ

का श्रत्यन्त सर्वप्रिय होना प्रतीत होता है।

है: क्योंकि इसमें हमें काबिदास के समय की कई भौगोबिक बातों का परिचय मिलता है।

(६) कुमारसम्बम-यह एक महाकाव्य है जिसमें १७ सर्ग है।

इनमें ६ से १७ तक के सर्व बाद के किसी तेखक की रचना है <sup>१</sup>। जैसा कि नाम से प्रकट होता है इसमें शिव-पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म का वर्णन है, जिसने देवताक्रों के पीड़क और संसार के प्रत्येक रस्य पहार्थ के ध्वंसक तारक दैत्य का वघ किया था। प्रथम सगं में हिमात्त्रय का परम रमणीय वर्णन है। क्रिका श्रीर किसरियाँ तक हिसाख्य के अन्दर रॅंगरेबियाँ करने के बिये आती हैं। शिव की भवित्री श्रद्धीं जिने पार्वता ऐमे ही हिमालय में जन्म प्रहरा करती है श्रीर श्रद्भुत लावरयवती युवनी हो जाती है। यद्यपि पार्वती युवती हो चुकी है, 'तथापि उसका पिता शिव से उसका वाग्दान स्वीकार करने की श्रभ्यर्थना करने का साहस नहीं कर सका: उसे डर था कहीं ऐसा न हो कि शिव उसके प्रणय का प्रतिषेध कर दे— श्रभ्यर्थनाभङ्गभयेन साधुर्माच्यस्थ्यमिष्टे ऽप्यवतम्बतेऽर्थे । इन सब बातों के समझ पार्वती का पिता पार्वती को कुछ संखियों के साथ जाकर शिव की सेवा में उपस्थित होंने और उसकी मकि करने की श्रनुज्ञा दे देताहै ( प्रथम सर्ग )। इसी बीच में देवता तारकासुर से त्रस्त होकर ब्रह्मा के पास जाते हैं और सहायता की याचना करते हैं। . अस्ता भी स्नाचार है, वह तो तास्कासुर का वर-प्रदाता ही है, अपने जगाए हुए विष-बृत्त का भी काटना उचित नहीं है। देवों का संकट-मोचक तो केवला पार्वती-गर्म-जात शिव का पुत्र ही हो सकता है (२ य सर्ग)। इन्द्रकामदेव को याद करता है। कामदेव प्रतिज्ञा करता है कि यदि मेरा मित्र वसन्त मेरे साथ चले तो मैं शिव का बत भंग कर सकता है। बसंद के शिव के तपीवन में जाने पर सारी प्रकृति

पुन इच्छ सित हो उठती है; यहाँ तक कि पशु क्रीर पन्नी सी सन्मयी

१ देखिये खरड १६ ।

न्मधित हो जाते हैं। पार्वेसी जिल के सामने काती है और शिव का भैयं कुछ परिलुख हो जाता है। समाधि तोइका शिव ने देखा तो सामने कामदेव को अधिज्यधन्ता पाया। वस किर क्या था? सरकाल कृद शिव का तृतीय नेत्र खुखा और उसमें से निकली हुई श्रानि-ज्वास्ता ने पता के श्रान्दर-श्रान्दर कामदेव को भन्म कर हिया ( ३ य सर्ग )। र्रत को अपने पति कामदेव का वियोग असहा हो नया। वह अपने पति के साथ सती ही जाने का निश्चय करती है। वसंत उसे घेंथे बंघाता है पर उसका कोम तूर नहीं होता । इतने में आकाशवाणी होती है कि जब पार्वती के साथ शिव का विवाह हो जाएगा। तव तेरा पति पुनस्प्रजीवित हो जायगा। इस पाकाशवासी की सुनकर रित ने धेर्य धारण क्या। यह उत्स्कता से पति के पुन-रुटजीवन के शुभ दिन की प्रतीक्षा करने लगी (चतुर्थ मगै)। अपने अयस्मों में असफल होकर पार्वती ने अब तप के द्वारा शिव की अस करने का निश्चय किया । माता ने बेटी को तप से विस्त रहने की बहुत प्रेरणा की, किन्तु सब न्यर्थ । पार्टत: एक पर्वंत के शिखर वर जाकर ऐसा भयंकर तर करने लगी कि उसे देख कर मुनि भी आश्चर्य में पढ़ गए। उसने स्वयं गिरते हुए पत्तों तक को स्नानं से निषेध कर दिया और वह केवल अयाचित प्राप्त जल पर ही रहने लगी। उसके इस तप को देख कर शिव से न रहा गया। वे ब्राह्मस ब्रह्मसारी का रूप सनाकर उसके सामने आए और पार्वती की पति-मक्ति की परीशा लेने के जिए शिव की निन्दा करने जागे । पावैती ने उचित उत्तर दिया श्रीर कहा कि तुम शिव के यथार्थ रूप से परिचित नहीं हो । महापुरुकों की निन्डा करना ही याप नहीं है; प्रत्युत निन्दा सुनना भी पाप है यह कहते हुए पार्वती ने वहाँ से चल देना चाहा। तब शिव ने यथार्थ रूप प्रकट करके पार्वती का द्वाथ पकड़ लिया और कहा कि में आज से तपःक्रीत तुम्हारा दास हूँ (पञ्चम सर्ग) अवन्थती के साथ सप्तिष्टी पार्वती के पिता के पास आए और उद की प्रशंसा करने इसमे। पित

के पास सबी हुई पार्वती सिर नीचा करके उनकी सब बातें सुनती रही !

वार्वती के विता ने पार्वती की माता से पूछा कि तुम्हारी क्या सम्मति है, क्योंकि कन्याओं के विषय में गृहस्थ लोग प्राय: अपनी परिनयों की अनुमति पर चलते हैं। पार्वती की माता तुरन्त स्वीकार कर लेती है। ( विक सर्ग )। राजवैभव के अनुसार विवाह की तैयारियाँ होने सर्गी और बड़ी शान के साथ विवाह हुआ। कवि पार्वती की माता के हर्ष-विचाद के मिश्रित भावों का बड़ी विशदता के साथ वर्णन करता है ( सप्तम सर्ग )। इस सर्ग में काम शास्त्र के नियमानुसार शिव-पार्वती

की प्रेमजीला का विस्तत वर्णन है।

इमें आनन्दवर्धन ( २, ७ ) से मालूम होता है कि समालोचकों ने जगन् के माता-पिता ( शिव-पार्वती ) के सुरत का वर्णन करना अव्छा नहीं माना. कदाचिन् इस आजित्वना के कारण ही काजिदास ने आगे नहीं जिला और प्रन्थ को कुमार के जन्म के साथ ही समाप्त कर दिया। 'कुमार सम्भव' नाम भी यही स्चित करता है। ऐसा मालूम होता है कि किव की मृत्यु के कारण यह प्रन्थ अपूर्ण नहीं रहा; नयों कि यह माना जाता है कि रघुवंश किव की प्रीदायस्था की रचना है और हसी की वरह अपूर्ण भी है।

बाद के सर्गों में कहानी को अन्थ के नाम द्वारा सृचित होने बाखे स्थल से आगे बदाया गया है। युद्ध के देवता स्कन्द का जन्म होता है। वह युवा होकर ऋदितीय पराक्रमी वीर बनता है। धन्त में जाकर उसके द्वारा तरिकासुर के पराजित होने का वर्णन है।

(७) रघुवंश--यह १६ सर्ग का महाकाव्य है और विद्वान् मानते हैं कि कवि ने इसे अपनी मौदावस्था में लिखा था। यद्यपि कथानक स्नगभग वही है जो रामायण और पुरार्थों में पाया जाता है, तथापि काजिदाल की मौजिकता और सूचन-ईचिका दर्शनीय हैं। यन्थ महाराज दिलीप के वर्षन से प्रारम्भ होता है। दिलीप के अनेक गुर्गों का वर्शन किया गया है। दुर्माग्य से एक बार महाराज इन्द्र की गौ सुरिभ का

यथोचित ब्रादर न कर पाए. जिससे उसने उन्हें निरपत्य होने का शाक दे दिया। इम शाप की शक्ति केवज सुरनि की सुता नन्दिनी से प्राप्त किए हुए एक वर से ही नष्ट हो सकती थी (१म सर्ग)। वसिष्ट क उपदेश से दिलीय ने बन में निन्दिनी की सेवा की । एक बाद एक सिह ने नन्दिना के ऊपर श्राक्षतण करना चादा। राजा ने सिंह से प्रार्थना की कि तुम मेरे शरीर से अपना पेश्मर कर इस गाम को छोड दो। इस प्रकार उसने अपनी बच्ची मक्ति का परिचय दिया। सिंह कोई सन्ना सिंह नहीं था, वह महादेव का एक सेवक था श्रीर राजा की परीचा खेल के बिए भेजा गया था। छब राजा को गन्दिनी से अभीष्ट वर मिल गया (रयसर्ग)। राजा के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ, िस का नाम रघ रक्खा गया। रञ्जू के वस्पन का वर्णन है। जब वह युवा हो गया तक राजा ने उसे अश्वसेष के घोड़े की रचा का सार सौपा। रघ्न को घोड़े को रचा के बिये इन्द्र तक से युद्ध करना पड़ा (३यसर्ग) । दिजीप के पश्चात् रघु गदी पर बैठा। श्रव उसकी दिग्विजय का संदिष्त किन्तु बढ़ा श्रोजस्वी वर्णन श्राता है। दिग्विजय के बाद उसने विश्वजित यज किया, जिसमें विजयों में प्राप्त सारी सम्पत्ति दान में दे दी. 'श्रादानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचासिव' (४र्थ सर्ग)। श्रौदार्थ के कारण रघ श्रक्षियन हो गया। जब कोत्समुनि दान मांगने के लिये उसके पास श्राये तो वह किंकर्तं व्यविमृद हो गया। कुवेर की समयोचित सहायता ने उसकी कठिनता को दूर कर दिया। उसके एक पुत्र हुआ। उसका नाग अज रक्ला गया (सम सर्ग)। तब इन्दुमती के स्वयंवर का वर्षन आता है। कोई न कांद्र बहाना बनाकर अनेक राजकुमारों को वरने से छोड़ दिया जाता है। एक वीर राजकुमार को राजकुमारी केवल यह कहकर नापसन्द कर देती है कि पत्येक की अभिरुचि प्रथक् प्रकक् है। अपन्त में श्रज का वरण हो जाता है। (६४ सर्ग)। विवाह हो जाता है। स्वयं-वर में हार खाए हुए राजा वर-पात्रा पर आक्रमण करते हैं. किन्तु अक श्रपने चन्तुत वीर्थ-शौर्य हारा उनको केवन मार भगाता है और द्या करके

उन की जान नहीं लेता (७म सर्ग) । फिर <u>श्रज</u> के शान्तिपूर्ण शासन का वर्णान होता है । इन्द्रमती की सहसा मृत्यु से श्रज पर नश्रपात-सा हो

जाता है। उसका घेर्ष टूट जाता है और उसे जोवन में प्रानन्द दिखाई नहीं देता । उस पर किसी सान्त्वना का कोई प्रभाव नहीं होता। वह चाहता है कि उसकी श्रकाल मृत्यु हो जाए जिससे यह श्रपनी प्रिया से स्वर्ग में फिर मिल सके (वश्र सर्ग) उसके बाद उसका पुत्र

दशरथ राजा होता है। अवग्रकुमार की कथा वर्णित है (स्म सर्ग) अग्रे छु: सर्गों में राम की कथा का सिवस्तर वर्णन प्राता है। सोज-हवे सर्ग में कुश की. सत्ररहर्षे में कुश के पुत्र की और अठारहर्षे तथा उन्नीसर्वे सर्ग में उनके अने ह उत्तराधिकारियों की कथा दी गई

तथा उन्मासन संग म उनके धन है उत्तराधिकारिया की क्या दा गई हैं। उत्तराधिकारियों में से कुछके तो केवला नाम मात्र ही दिये गए हैं। काइय व्यपूर्ण रहता है। कदाचित इसका कारण कांने की मृत्यु है।

(२१) कालिदास के प्रन्थों के मौलिक भाग

(क) अपर<sup>9</sup> कहा जा चुका है कि विवसन ने दुईं ज श्राघार पर मास्रवि-काग्निमित्र को कांखिदास की रचना मानने में सन्देह प्रकट किया था, परन्तु वास्तव में यह काजिदास की ही रचना है। शेष दोनों नाटक सर्व सम्मति से उनकी ही कृति माने जाते हैं।

(क) ऋतुसहार कालिदास कृत है था नहीं, इस बारे में बड़ा विवाद याचा जाता है। विरोधी पन्न कहता है कि:--

(१) नाम के श्रन्दर 'संहार' शब्द 'चक्कर' के शर्थ में प्रयुक्त हुआ है और काखिदास ने कुमारसम्भव में इस शब्द का प्रयोग विस्कुल हीं भिन्न श्रर्थ में किया है, यथा—

> कोधं प्रभो संहर संहरेति याबद् गिरः खे मरुतां चरन्ति।

(२) यह काव्य बीष्म ऋत के विशद वर्णन से प्रारम्भ होकर वसन्त

देखिये, खगड २० का (१)।

के चीवा वर्षान के साथ समाप्त होता है। इससे प्रतामक्षे भयवा अबु-जातसून्यता (Disproportion) सृष्टित होता है। इस काबियास से ऐसी भागा नहीं कर सकते ।

- (१) श्रद्धकांशचार्यों ने ऋतु वर्धान के उदाहरण ऋतुमंहार से न देकर रहुवंश से दिये हैं।
- (४) मिल्लिनाथ ने क जिदास के काज्य-ऋष पर टीका खिली हैं, ऋतुसंहार पर नहीं।
- (१) १०वीं शताब्दी से बारम्स करके अनेक विद्वानों ने काखिदास के दूसरे अन्थों पर टीकाएं बिस्ती हैं, किन्तु ऋतुसंहार पर १८वीं शताब्दी तक कोई टीका नहीं बिस्ती गई।

समर्थक पत्त के लोगों का कथन है कि ऋतुसंहार कालिदास की अन्यकृतियों की अपेला न्यून अयो का अवस्य है किन्तु यह इसिलए हं कि कि कि का यह पारिमक प्रयस्न है। टेनिसन और गेटे तक की आदिम और अन्तिम रचनाओं में ऐसा ही मारी अन्तवें प्रमय देखा जाता है। इससे इस बात का भी समाधान हो जाता है कि आलंकारिकों ने ऋतु संहार की अपेला रखना में से अद्रश्या देना क्यों पसंद किया १ ऋतु संहार को सरख समम कर ही मिलनाथ या किसी अन्य टीकाकार ने इस पर टीका लिखने की भी आवश्यकता नहीं समसी। किसी भी प्राचीन विद्वान ने इसके कालिदास-इत होने में कभी सन्देह नहीं किया।साथ ही यह भी संसव जाना पहता है कि वरसभिट्ट को इस काव्य का पता था और उसने सन्दर्श प्रशस्त (१३० वि०) इसी के अनु सरया पर लिखी थी।

- (ग) मेबद्त के बारे में पता लगता है कि इसके शाचीनतम टीकाकार वहुमदेव को केवल १९१ पद्यों का पता था, किन्तु महिनाथ की टीका में ११८ पद्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विशेष करके उत्ताराई के कुछ पद्य अविष्त हैं।
  - (घ) रघुवंश के बारे में दिसावें द (Hillebrandt) का 'कासिदास'

पुष्ठ धर पर कहना है कि इसके १० से १६ तक के शीम सर्घ काकि-दास कृत नहीं हैं। यह ठीक है कि गुर्खों में ये सर्ग न्यून भ्रेशी के

हैं। इनमें न तो कान्यविषयियी घन्तद्धि ही पाई जाती है, सौर न ही वह तीत्र साबोध्मा, जो काजिदास में एवंध्ति देखी जाती है, किन्तु

इससे हम यह परियाम नहीं निकाल सकते कि ये काविदास कृत नहीं हैं। किसी अन्य विद्वान ने इन सर्गों के प्रश्विस होने की संका नहीं की।

श्रीधक से श्रीधक हम यह कह सकते हैं कि इन सर्गों में काजिहास की उत्कृष्ट काव्य-शक्ति का चमत्कार देखने को नहीं मिखता। (क) यब कुमारसम्भवको सेते हैं। श्वें से १७वें तक के सर्ग निश्चयः

ही बाद में जीडे गए हैं। मिछिनाथ की टीका केवल दवें के अन्त तक मिलती है। श्रालंकारिकों ने भी पहले ही बाठ सर्गों में से उदाहरण दिए हैं। शैजी, वाक्य-विन्यास श्रीर कथा-निर्माण-कौशाब के आध्यक्त-रिक प्रमाणों से भी अन्त के इन सभी का प्रश्वित होना एक दम सिद्ध होता

है। इनमें कुछ ऐसे वाक्य-खरड बार बार छाए हैं जो काखिदास की शैकी के विरुद्ध हैं। छुन्दःपूर्ति के खिए नुनम्, खलु, सद्यः, अलम् इत्यादि ब्यर्थ के शब्द भरे गए हैं। कई स्थलों पर प्रथम श्रीर तृतीय चरण के श्रान्त में यति का भी श्रभाव है। श्रहययीभाव समासों श्रीर कर्मेश्व प्रयोग श्रात्मने-पद में लिट के प्रयोगों का भाधिक्य है। समास के अन्त में 'अन्त' (यथा समासान्त) पद का प्रयोग लेखक को वडा प्यारा लगता है। इस

'बान्त' की तुलाना मराठी के अधिकरण कारक की 'आंत' विभक्ति से की जा सकती है। इसी आधार पर जैकोबी का विचार है कि कदाचित इन सर्गों का रचित्रता कोई महाराष्ट्रीय होगा ।

## (२२) नाटकों के नाना संस्करण

कालिदास के ऋषिक सर्व-प्रिय नाटकों के नाना संस्करणों का

१ इसके विपरीत हम देखते हैं कि ब्रालंकारिकों ने रघुवंश के सब सगों में से उढ़ाहरण दिए हैं।

मिलना स्वाभाविक हो है। मालविक्राव्निमित्र का खब तक एक ही संस्करण मिलता खा रहा है. किन्तु साहित्यदर्पणमें एक लम्बा मकरण इस में से उद्भुत किया गया है जो वस मान संस्करण के प्रकरण से पूरा प्रानहीं मिलता। इससे खनुमान दोता है कि इंडका भी कोई दूमरा संस्करण रहा होगा। वस मान मालविकागिमित्र का प्रकरण साहित्यदर्गण में इन्द्र प्रकरण का समुपवृद्धित रूप है।

विक्रमोर्चेशीय दो संरक्ष्यों में चढा त्रा रहा है, (१) उत्तरीय (वंगाजी श्रोर देवनागरी जिपि में सुरचित) श्रोर (२) दिख्यांय (दिख्या भारत की मावा की लिपियों में सुरचित)। पहले पर रंगनाथ (१६८६६०) ने श्रीर दूसरे पर कण्डाचेम (१४०० है०) ने टीका विद्धी है। उत्तरीय संस्करण का चीवा ऋक बहुत उपवृद्धित है। इसमें त्रपत्र के त्रके ऐसे पद्ध हैं जिनक गीत-स्वर भी साथ ही निर्देश कर दिए गए हैं। नायक, नाट्य-शास्त्र के विरुद्ध, त्रपश्च श में नाता है, परन्तु इस नियमोह वन का समाधान इस प्राधार पर दिया जाता है कि नायक उन्मत्त है। यह विश्वास नहीं होता कि का बिद्धा स ने ये पद्य अपश्चेश में वित्ये होंगे। इस श्रंक की श्रवकृति पर लिखे श्रनेक सन्दर्भों में से किसी में भी श्रपश्चंश का कोई पद्य नहीं पाया जाता। इसके श्रातिरक्त का लिखा स के काच में ऐसी अपश्चंश बोबियों के होने में भी सन्देह किया जाता है। उत्तरीय संस्करण में नाटक को 'श्रोटक' का श्रीर दिन-स्वीय में नाटक का नाम दिया गया है।

श्रक्षिज्ञान शक्रुन्तका के चार संस्करण उपलब्ध हैं—बंगाबी, देव-नागरी, कारमीरी श्रीर दक्षिण भारतीय, पहले दो विशेष महस्व<sup>र</sup> के

१ देखिये— भवभूति के मालतीमाधव का नवम श्रंक, राजशेखर के बालरामायण का पंचम श्रंक, जयदेव के श्रसन्तराधव का षष्ट श्रंक श्रीर महानाटक का चतुर्थ श्रंक। २ काश्मीरी तो बंगाली श्रीर देवनागरी का सम्मिश्रण है, तथा दिल्लाभारतीय देवनागरी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है।

है। वंगाली संस्करण में २२१ रखोड़ हैं और शंकर एवं चन्द्रशेलर इस पर टीका जिखने वाले हैं। देवनागरी संस्करण में १६४ पदा है और इस पर रावव भट्ट की टीका मिलती है। यह बताना यदापि कठिन है कि इन दोनों में से कीन-सा संस्करण अधिक अच्छा है तथापि प्रमाख टूइलर संस्करण के पन्न में श्रांक सुकता है। ईसा की ज्वी शताब्दी में दर्घ ने बगाला सस्काण का अनुकाण किया था; क्योंकि रक्तावली का वह दश्य विसमें नायिका मागरिका जाना है, वादस छाती है, छु।कर राजा की बातें मुनती है और उसके सामने परुट होती बहत्तर सरकरण के एक ऐसे ही दृश्य के लगमग पूरे अनुकरण पर क्षिया गया है। दूमरी तन्त्र देवनानरी संस्करण अपूर्ण है। सन्धवतया यद स्रश्चित्र के लिये हिया हुआ बृहत्तर संस्करण का संवित रूप है। इसमें 'व'पहर हो रहा है' कह कर राजा शकुन्तचा को रोकता है, इसने में 'छा.म हो गई है' कहता हुई गीतमी था जाती है। वृदसर संस्करण में काजविष उक ऐसा न्याधात दोष नहीं पाया जाता है। इसके सिवा, बंगार्खाः संस्करण की प्राकृत मा निरुतन्देह श्रविक शुह है। यह बात भी बहत कुछ ठीक है कि राजशेखा को यंगाखी संस्काग का पता था. किसी अन्य का नहीं। देवनागरी संस्करण के प्राचीन पर होने से वैदर (Wober) की दी हुई युक्तियां संशयापहाशिगी नहीं हैं।

### (२३) कालिदास का काल

दुर्साग्य की बात है कि मारत के सर्वश्रेष्ठ कि के काल के बारे में कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिलता। कालकी अवस्त्रीमा Lower Limit का निरुचय तीन बातों से होता है—(१) शक सम्बद् ११६ (६३६ है०) का ऐहोल का शिला-लेख जिसमें कालिदास की की तिं का उरलेख है, (२) वाण (६२०ई०) के हब चिरित्र की सूमिका जिसमें उसने कालिदास की मञ्जरीक्तियों की प्रशंक्षा की है, और (३) सुबन्धु का एक परोच संकेत।

१ बोलेज़्सेन (Bollensen) का भी यही मत है।

इसका दिगन्तक्यापी यहा संतुपातित करने के खिए कम से कम 100 वर्ष पहले विद्यासन रहा होगा। पर लीमा upper limit की क्रिमिम्यकि मास्रिकाग्निभिन्न (सगभग ई० प्० १२१) हैं जो शुंगवंश का प्रवर्तक था। इन दोनों सीमाओं के बीच, भिन्न भिन्न विद्वान, काबिदास का भिन्न भिन्न काला निश्चित करते हैं।

(१) ई. पू. प्रथम शतान्दो का श्रनुश्रुतवाद ।

जनश्रुति के अनुसार काखिदास विक्रमादित्य शकारि की समा के नवरत्नों में से एक था। यह विक्रमादित्य भी वही विक्रमादित्य कहे जाते हैं, जिश्होंने शकविजय के उपजच्य में १७ ई० प्० में अपना सम्वत् प्रवित्ति किया था। काखिदास के विक्रमादित्य-पाखित होने को सूचना विक्रमोविशीय नाटक के नाम से भी होती है इस नाम में उसने इन्द्रममास के अन्त में खाने वाले 'हैंय' प्रत्यय के नियम का उरखड़न केवल अपने आअयदाता के नाम को अमर बनाने के जिए किया है। इस बाद का समर्थन वच्यमाण युक्तियों से होता है:—

(क) माखिकाग्निमित्र की कथा से प्रतीत होता है कि कि की शुद्ध वंश के इतिहास का, जो पुरागों तक में नहीं मिखता है, खूब परिचय था। नाटक की बातें अर्थात् पुष्यमित्र का सेनापित होना, पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र का यवनों को सिन्धु के तट पर परास्त करना, पुष्यमित्र का अरवनेच यज्ञ करना ऐतिहासिक घटनाएं हैं। का खिदास को यह सारा पता स्वयं शुक्तों से खाता होगा। इसके धातिरिक्त, नाट्यशास्त्र के अनुसार कथावस्तु तथा नायक सुप्रसिद्ध होने चाहिएं। यि का खिदास गुण्त-का द्व में जीवित होता तो उसके समय अग्निमित्र का यश मन्द हो चुका होने के कारण उसे नायक बनाने का बात सन्देहपूर्ण हो जाती है।

(ख) भीटा के एक सुद्रा-चित्र में एक राजा रथ में बैठकर हरिस का आखेट करता हुआ दिखाया गया है। यह दश्य शकुन्तजा नाटक प्रथम आंक के दृश्य से बहुत मिलता है; इस दश्य के रूमान सम्पूर्ण सन्ज्ञत-साहित्य में कोई रूसरा दश्य वहीं है। यह सुद्रा-चित्र शुद्र-साम्रा-दय की सीमा के अन्तर्गत प्राप्त हुआ था । खत: काखिदास सुङ्ग वंश के

कन्त ( अर्थात् २४ ई० पू० ) से पहते ही जीवित रहा होगा। (ग) कालियास की शैलो कृतिमता से मुक्त है। यह महाभाष्य से

यहूत मिलती उसनी है। अत: कालिहास का काज अम-सम्पन्न एवं कुत्रिम शैंकी के उत्तम प्रादर्शमूत नासिक और गिन्नार के शिखानेखीं

के काल से बहुत पहने होना जाहिए। (घ) कुछ शब्दों के इतिहास से ऐपा जात होता है कि संस्कृत

कातिदास के काल के शिक्तिंं की बोल चाल की भाषा थी। उदाइरणार्थ, परसेप्टी और पेजन शब्द का प्रयोग बामरकोष में दिए श्रर्थ से चिरुकृत भिन्न वर्ध में हवा है।

(क) कुछ वैधिक शब्दों के व्यवदार से ऐसा प्रतील होता है कि वह वैदिक कोंग श्रोपय साहित्य के सन्धिकाल में हुआ, श्रीर यह काल ३०० ई० प्० से ईसकी सन् के प्रारम्थ तक माना जाता है। ईसकी स्तर के प्रारम्भिक काल के लेखक तक भी अपनी रचनाओं में किसी

वैदिक शब्द का प्रयोग नहीं करते। (च) कालिदास ने परश्राम को केवल ऋषि माना है, विष्णु का

ब्रवतार महीं। परशुराम को अवसार मानना परचात् में श्रास्म्म हुआ।

(छ) कालिदाल और श्रश्ववीष के तुस्तनात्मक श्रध्ययन से ज्ञात होता

है कि उन दोनों के लेख परस्पर निरऐसा नहीं हैं । बहुत ही कम

विद्वान् इसे अस्वाकार करेंगे कि श्रास्त्रघोष काब्रिट्स की अपेसा अधिक क्रविम है। अरव बोच प्राय ध्वनि के जिये अर्थ की उपेक्षा कर देता है। काव्य शेंखी का इतिहास प्रायः उसकी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कृत्रिमता

का इतिहास है। ऐसी श्रवस्था में काबिदास को श्रवबोष ( ईसा की अधम शताब्दी ) से पहले रखना ही स्वामाविक होगा । यद्यपि दूसरे भी आधार हैं, तयापि यही अधिक न्यायपूर्ण प्रतीत होता है कि बौद कवि

१ खराड०२८ स्रीर ३०।

रे इद्धाविक में का जिदान के मन्यों में से दृश्यों का भनुक्त किया हो। यह जिल्लास कम होता है कि संस्कृत साहित्य के सर्वत्रोमुखी-म्माबान् सर्व श्रेष्ट किल ने भ्रत्वबोष के बुद्धाति की मकत की हो और सक्तावनन सुख से, एक ही नहीं, दोनो महा क्ष्यों में बुराए हुए माल से द्कान विभूष्ति की हो।

(अ) हाल ( ईसा की प्रथम शतान्दी ) की सतसई में एक यद में महाराज विक्रमादित्य की दानस्तुति आई है।

(क) बौद्धधर्म-परामर्शी स्थलों तथा शकुन्तला में आए बौद्धधर्म सम्बन्धी राज-संरक्षणों की बातों से मालूम होता है कि कालिए।स ईसवी यन के प्रारम्भ से कुछ एवं हुआ होता। यह वह काल था निस तक राजा लोग बौद्धधर्म का संरक्षण करते आ रहे थे। 'प्रवर्तनां प्रकृति-दिवाय पार्थिव: सरस्वती अ्रांत्मद्दतां महीयतास्' की प्रार्थना उसके व्यथित हुउय से हे निकली होगी।

किन्तु उक्त बाद ब्रुटियों से बिन्कुल शून्य नहीं है।

(क) इसका कोई प्रतास नहीं मिलता कि ई० ए० की प्रथम शतान्दों में विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने ( चाहे हाल की सतसहै में आया हुआ विक्रमादित्य सम्बन्धी उन्हें के सत्य ही हो ) शकों को परास्त किया हो।

(स) बहुत सम्भव है कि विक्रमादित्य, जिसके साथ परम्परागत रूदि के श्रनुसार कालिदास का गाम जोड़ा जाता है, कोई खपाधि मात्र हो, श्रीर व्यक्तिवासक संज्ञा न हो।

(ग) इसका कोई प्रमाण तहीं कि ४७ ई० पू॰ में प्रवर्तित सम्वत् विक्रम सम्वत् ही था। लेकों के साच्य के श्राधार पर इस इतमा ही जानते हैं कि ४७ ई० पू० में प्रवर्तित सम्वत् इः सौ तक कृत सम्वत् या मालव सम्बत् के नाम से प्रचलित रहा। बहुत्त देर के बाद ( =०० ई० के जगमग) यह सम्वत् विक्रम सम्वत् से प्रसिद्ध हुआ।

(घ) नवरत्नों में कालिदास के नाम के साथ श्रमरसिङ्क और वराह-

मिहिर के भी नाम जिए जाते हैं; किन्तु अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से पवा जगता है कि ये दोनों वाद में हुए हैं।

#### (२) छठी शताब्दी का वाद ।

- (क) फ्गु सन ( Fergusson ) का विचार था कि विक्रमादित्य नामक किसी राजा ने १४४ हैं व में हुयों को प्रशस्त किया था। अपनी विजय की स्मृति में उसने विक्रम सम्वत् का नींच ढाली और अपने सम्वत् को प्राचीनला का महत्व हेने के लिए हसे ६ शलाब्दी पूर्व से प्राचम किया? । प्रो० मेक्समूलर के 'पुनरुजीवन वाद ने, जिसके धनुसार झः सौ वर्ष तक सोनं के बाद ईसा की गांचवीं शलाब्दी में संस्कृत का पुनर्जागरण हुआ, इस वाद को कुछ महत्त्व है दिया। किन्तु शिलालेख-जब्ध प्रमाणः ने वनलाणा कि न तो सम्सम्बद्ध का वाद सम्म्यत् का सम्यत् के नाम सम्वत् कम से कस एक शलाब्दी पश्चे इत या मालव सम्बद्ध के नाम से शिकालेखां में ज्ञात था।
  - (ख) यखाष्ठि फ्रगु हन का नाद उपेहिल ही खुका था, तथापि कुछ बिहान किताय स्वतन्त्र प्रमाणों के शाधार पर काखिदास का काल छुठी सताब्दी ही मानते रहे। डा॰ हानंबे (Hoernle) के मत से काखिदास महाराज यशोधर्मा (ई॰ की छुटी शताब्दी) का आश्रित था। इस विचार का श्राधार सुख्यतः रघुवंशनत दिग्विजय का वर्णन और हुगों का इस देश (कश्मीर में रहना बताना है जहां केसर 3

१ जरात् के इतिहास में इस प्रकार के सम्बत् के प्रारम्भ होने का कोई दृष्टांन नहीं मिलता, तो भी यह काल्पनिक बाद कुछ काल तक प्रचिलत रहता रहा। र जर्नल ब्राव् रायल एशियाटिक सोसायटी (१९०६) २ केसर का रूगम मात्र सुनकर किसी ने कालिदास (कालि के दास) को काश्मीर निवासी मातृगुष्त (माता से रिच्ति) मान लिया है। शायद इसका कारण नाम के ब्राय का साम्य है। पर इस विचार में कोई प्रमाण नहीं मिलता ब्रोर इसके समर्थक भी नहीं हैं।

पैदा होती है इस विकार का समर्थन कोई ।धट्टान् नहीं करता यह विवार भाम्य नींव पर खड़ा मालून होता है।

### (३) पञ्चम शताब्दी वाला वाद् ।

- (क) कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त द्विनीय विक्रमादित्य काबिदास का आअथदात। था।
- (ख) सेघदूत में, रखुवंशस्य दिश्विजय एवं राम के लंका से सौटने में काब्बिदास ने जो भीगोबिक परिस्थिति प्रकट की है वह गुष्तकाल के भारत को सृचित करलं। है।
- (ग) रखु की दिन्दिजय का ध्यान समुद्रगुप्त की दिन्दिजय से आवा होगा जिसका धम भी आयः यही है।
- (व) कदाचित् कुमारसम्भव कुमारगुत कं जनम की खोर संकेत करता हो।
- (क) समुद्रगुप्त ने व्यश्वनेष यज्ञ किया थः । साम्रविकारिनसिश्व में जो व्यश्यनेष विश्वत है वह कदाचित् उसी की श्रोश संकेत ही ।
- (च) इस बात की पुष्टि वसमाहि (४७६ ई०) रिचत कुमारगुप्त के मन्द्रसीर के शिकालेख से मा होती है। इस शिजालेख के कुछ पय काविदास के रचुवंश श्रीर सेवदूत के पद्यों का स्मरण कर ते हैं। उदाह-रणार्थ;

चखरपताकान्यबद्धासनाथान्यत्यर्थग्रहान्यधिकोन्नतानि । तिरुह्यताच्यस्तिताभ्रक्टतुरुयोगमार्गान गृहासि यत्र ॥ कैंदासतुङ्ग शिखरपतिमानि चान्यान्यामान्ति दीर्घवत्नभीन

सवेदिकानि ।

सवादकाान गाम्धवंशब्दमुखराणि निष्टिचित्रकर्माणि खोद्धकददीवनशोन

भितानि ।

वरसभट्टि के यह परा मेचदूतस्य श्रश्नोकिस्तित पद्य का पदान्तः करयासात्र है—

#### पंचम शनाब्दी वाला बाद

विद्युत्त्रन्तं स्वित्वत्वितः सेन्द्रस्यं सचित्राः सङ्गोताय पहत्तमुरताः स्तिष्यगम्भोरवोषम् । श्रन्तस्तोयं मश्चिमयसुवस्तुङ्गभन्नं विदामाः यासादासदां तुद्धयितुमसं यत्र तैस्तैर्विशेषैः ॥

- (छ) दिश्विजय में पारशिकों श्रीर हूगों का निवास भारत की उत्तर-पश्चिमीय सीमा पर बताया गया है, यह यात पंजाब तक की सम्मिखित करके समग्र उत्तर भारत के उत्तर शासन करने वाले गुण्त राजाश्रों के समय के बाद संभव नहीं हो सकी होगी।
- (ज) मिल्लिय की हीका के आधार पर यह माना जाता है कि काबिदास ने मेबदूत में दिस्नाग झौर निसुत्त की ओर संकेत किया है। मिल्लिय का काल कालिदास से बहुत पश्चात् है, श्रतः उसका कथन पूर्यो विश्वसनीय नहीं है। किसी शाचीम जेसक के लंख में मिल्लिया की बात का बीज नहीं पाया जाता। इसके श्रतिरिक्त, रजेय कालिदास की शैली के विश्व है। यह भी सम्मव नहीं है कि कोई इयक्ति श्रादरस्वक बहुवचन में अपने शश्रु के नाम की श्रीर संकेत करें जैसा कि कालिदास के प्रन्थ में बताया जाता है। ( देखिये, दिस्नागामां पित्र परिहरन् स्यूजहस्तानलेपान्)। श्रीर पदि इस संकेत को सत्य मान भी लें, तो भी इसकी कालक्रम की हि से इस बाद से मुटभेड़ महीं होती। दिस्ताग के गुरु वसुवन्धु का प्रन्थ ४०४ ईं० में चीनी साथा में अन्दित हो चुका था श्रीर चन्द्रगुप्त दिलीय ४१३ ईं० तक सीवित नहा।
  - (म) क्षांतिदास ने माना है कि पृथिवी की छाया पड़ने के कारण चन्द्र प्रहरा होता है। इसी बात को लेकर कहा जाता है कि काखिदास ने यह विचार आर्थभट ( ४२६ ई० ) से लिया था। चन्द्रमा के कलाई को छोड़कर, यह बात किसी अन्य दात की श्रोर सक्केत करती है, इसमें सन्देश है और यदि काबिदास के चन्द्र प्रहरा सम्बन्धी उक्त विचार को यथार्थ भी भान हैं तो भी कहा जा सकता है कि उसने यह विचार

रोमक सिद्धन्त ( ४०० ई० ) से विया होता।

- (ज) कालिदास ने ज्योतिष शास्त्र का 'जामित्र' सब्द् प्रयुक्त किया है। यह शब्द यूनानी साचा का प्रसीत होता है। यो कीय के मयानु-सार यह शब्द कालिदास का जो काल मूचित करता है जह २२० ई० से पहले नहीं पढ़ सकता।
- (2) कहा गया है कि काजिदास की प्राकृत सावाएँ श्रश्वकोष की शक्तों से प्रानी नहीं हैं, परन्तु यह सावा-तुजना यथार्थ नहीं हो सकती, कारण कि श्रश्ववोष के प्रन्थ सध्य एशिया में और काजिदास के सारत में उपलब्ध हुए हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि काखिदास का समय दो सीमाओं के अथित ई० प्रवस्त वाताव्दी और ४०० ई० के मध्य पहला है। ''जब तक जात-काल शिखालेखों के साथ तथा संस्कृत के प्राचीनतम सालंकार-प्रक्यों में दिए नियमों के साथ मिलाकर उसके प्रत्येक प्रक्य की साथा, शैली और साहिस्यिक (धालंकारिक) परिभाषाओं का गहरा अनुसन्धान न हो जाए तब तक उसके काल के प्रश्न का निश्चत इस सम्भव नहीं है।''

### (२४) कालिदास के विचार

कालिदास पूर्णता को पास श्राह्मण ( वैदिक ) धर्म के सिद्धान्तों का सच्चा प्रतिनिधि है। वह श्राह्मण, चित्रप, सैश्य, सुष्ट्रहम चार वर्णों श्रीर इमके शास्त्रोक्त-धर्मों का मानने वाला है।

ब्रह्मचर्यं, गाहरिण्यः वानप्रस्थ्यं श्रीर संन्यास इन चारों श्राश्रमों एवं इनके शास्त्र विहित कर्तेच्यों का पचपाती है। इस श्रमुमान का समर्थन रचुर्वश्र की ब्रारम्भिक पङ्क्तियां से ही दी जाता है——

> शैशवेऽम्यस्तिवयानां यौयने विषयेषियाम् । वार्वके मुनिवृत्तीमां योगेनान्ते राजुत्यजाम् ॥

१ मैक्डानल, संस्कृत साहित्य का इतिहास ( इंग्लिश ) पुण्ठ ३२५।

( बचान में वे दिशाभ्यास करते थे, युवासस्था में विषयोपन्नीत । बुदाये में वे मुनियौं जैसा जीवन व्यतीत करते थे श्रीर श्रन्त में योगद्वारा शरीर त्यागते थे )

जीवन के चार फर्जों—धर्म, घर्ष, काम ग्रीर मोच—मॅउस का पूर्व विश्वाम है। काम श्रीर धर्ष की प्राप्ति मोचगति के उद्देश्य से धर्म के

अनुसार होनी चाहिये। यह सिद्धान्त उसरे अपने माना अन्थों में भन्नी भौति व्यक्त किया है।--जब तक दुष्यन्त को यह निश्रय नहीं दो जाता कि शकुन्तना चित्रय-क्रन्या है अतएव राजा से, व्याही जाने के योग्य है,

क्ष राज्यन्तवा चावय-क्रम्या द श्रतपुत्र राजा स, व्यादा जान क याग्य है, तब तक यह उसके जिये इच्छा प्रकट नहीं करता। फिर, वह दरवार में शकुम्तजा को प्रदृष्ण करने से केवज इसजिये निष्णेत्र कर देता है कि वह इसकी परिष्णीता परनी नहीं है!

प्रेम के विषय में कालिदास का मत है कि तपस्या से प्रेम निखरता है। प्रेमियों की दीर्घ तपस्या से प्रेम उज्ज्वता होकर स्थायी वन जाता है। उसके रूपकों में शकुन्तना एवं अन्य नायिकाएँ वोर होश सहन करने के बाद ही पवियों के साथ पुन: स्थिर संयोग प्राप्त कर सकी हैं।

यही दशा दुष्यन्ताहि नायनो की भी है। तप पारत्परिक और समाम रूप से उम्र है। उसके काच्यों में भी यही जात पाई जाती है। इस मसङ्ग में कुमारसम्भव के पञ्चम सर्म में पार्वती के भात शिव की उक्ति सोजहों भाने ठीक है।

> श्रव प्रमृत्यवनवाङ्गि ! तवास्मि दासः क्रीमस्त्रपोभिः ।

शिव को आकृष्ट करने वाला पार्वती का श्रतौकिक सौंग्दर्य नहीं,

१ सस्कृत साहित्य के इतिहास में इंग्लिश (पृ० ६७) कीय कहता

है-कालिटास 'उन्हें दिलीप के पुत्रोंमें मूर्त देखता है। कटाचित् दिलीप से कीथ का तास्पर्य दशस्थ से हैं; क्योंकि दिलीप के तो केवल एक पुत्र-रघु था।

तपथा।

ऐसा मालूम होता है कि कानिहास बका, विषय और महेश तीनीं देवों की पारमार्थिक एकता का मानने वाला है। कुमारसम्भव के दूमरे सर्म में उसने ब्रह्मा को न्तुति की है, रखुवंश में विष्णु को परसेशवर माना ने और दूसरे प्रन्थां में शिव को महादेव माना है। सच तो यह कि वह काश्मार शेव सन्प्रदाय का अनुयायी था। 'विस्मरण' के बाद 'प्रस्थिभिज्ञान' होता है। यह सिद्धान्त उसके रूपकों सें, विशेषत: श्रामिज्ञान शाकुन्तल में सम्बक् उन्तीत हुआ है। जनत्-प्रकृति के बारे में माख्य ग्रीर योगदर्शन के सिद्धान्तों का मानने वाला है। यह बात र खुवंश से बहुत अच्छी तरह प्रसीत होती है। बुदापे में रखुवंशी बंगन में बादर वर्षों तप करते हैं और अन्त में थोगद्वारा 'शरार छोड़ देते हैं। यह पुनर्जन्त से, जो दिन्दू धर्मके सिदान्तों से सब से सुख्य हैं, विश्वास रखता है । इस विश्वास को उसने खूब खोदकर दिसलाया है:--- अगने जन्म में इन्दुमती सं मिनने की धाशा से अज अकाब मृत्युका अभिनन्दन करता है, आगामी जीवन में अपने पति से पुनः भंबोग श्राप्त करने के लिए इति काम के साथ चिता पर अपने आप को जलाने को डचत है, श्रीर सीता इसीखिए कठोर तप करती है कि भावी जीवन से वह राम से पुन, मित्र सके।

## (२५) कालिदास की शैली

काखिदास वैदर्भी रीति का सर्वोत्तम आदर्श है। संस्कृत साहित्य का वह एक कराठ से सर्वश्रेष्ठ कि माना जाता है। ऐहील के शिकाखेस (६३४ ई०) में उसका यश गाया गया है और बाग अपने हर्षचरित की मूमिका में उसकी स्तृति करता हुआ दिखता है:—

<sup>?</sup> जीवन का अन्तिम लच्य सर्वीपरि शक्ति के साथ ऐक्य स्थापित करना है; वह शक्ति हो ब्रह्म है जो जगत् की धारिग्णी है। यह एकता नी योगा-यास से ही सम्भव है।

निर्गतासुन वा कस्य काबिदासस्य स्किष्ठ श्रीतर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीच्वि जायते ॥ वन्तुतः भारतीयों की सम्मति में काबिदास श्रतुपम कवि दे :—

पुरा कवीनां गयानाप्रसङ्गे कविष्ठकाधिष्ठित कासिदासा । श्रथापि वस्तुस्यकवेरमानाद्दमामिका सार्थवती बसूव ॥

जर्मन महाकवि गेटे (Goethe) ने श्रमिज्ञान शाकुन्तव का सर विवियम जोन्स कृत (१७८६ ई०), श्रनुवाद ही पदकर कहा था:---

ंक्या तू उदीयमान दर्ष के पुष्प श्रीर चीयमास वर्ष के फल देखना चाइता है ? क्या तू वह सब देखना चाहता है जिससे आत्मा मन्त्रमुग्ध, मोद-मग्न, हर्षांग्लावित श्रीर परितृप्त हो जानी है ? क्या तू झुलोक श्रीर पृथ्वीलोक का एक नाम में श्रमुगत हो जाना पसन्द करेगा ? श्रहे, |तथ] में तेरे समस श्रद्धन्तका को प्रस्तुत करता हूँ श्रीर बम सब इन्छ एक दम इस ही में श्रामया?।

डमके कान्य की प्रथम श्रेणी की विशेषता व्यक्तकता है (मिजा-इसे, कान्यस्थारमा प्यक्तिः)। यह उस सुकहरी पद्धति पर चला है जो पुराणों की घोर प्रसाद-गुण-पूर्णता घोर स्वर्मांचीन कवियों की सीमा से बढ़कर कृत्रिमता के मध्य होकर गई हैं। कभी कभी हमें उस में भास की सी प्रसाद-गुण-पूर्णता देखने को मिजती है, किन्दु इसमें भी एक स्रनीखापन घोर लाहित्य है। काविदास के स्रघोदिस्ति पद्य की दुखना भास के उस पद्य से की जा सकती हैं जो वहामदेवकृत सुभाषि-ताबकी में १३१३ वें क्रमांक पर स्राया है—

गृहिणी सचितः सखी शिध: पियशिष्या चित्रते कलावियौ। करुणाविसुखेन स्त्युना हस्ता त्यां वद: किं न मे हतस्॥

#### मास कहता है-

भार्या मन्त्रियर: सखा परिजनः सैका बहुत्यं गता। काब्रिदास में कथानक का विकास करने का कसाधारण कौशका भौर चरित्र-चित्रख की धन्सुत शिक्त है। शेरसिपयर के समान उसके प्रत्येक पात्र में अपना स्वतः व्यक्तित्व हैं; उदाइणार्थं; अभिज्ञान शाकुन्तल में तीन ऋषि आते हैं—कण्य, दुर्वासा और मारीच। केवल एक हो बावय दुर्वासा के कोशी स्वभाव का, या अन्य ऋषियों की भिन्न र प्रकार को प्रकृति का, चित्र खींच देता ह। एवं शकुन्तला की दो सिल्यों अनस्या और प्रियम्वता में से अनस्या गम्भीर प्रकृति और प्रियम्वदा विनोद्यिय है। कर्य के दोनों शिष्यों में व्यक्तित्व के लक्ष्य विनाद विनोद्यिय है। कालिहास की भाषा भाव और पात्र के विवक्त अपने वार्ताकाय में दार्शनिक सुत्रों का प्रयोग करता है और स्त्रियां साधारण शक्त ही में बोलती हैं।

कालिदास की श्राधिक प्रसिद्धि उपमाशां के लिये हैं जो योग्य, मौलिक और मर्मस्पिशिनी हैं। वे मिनन र शास्त्रों में से संक्षित हैं, यहां तक कि ज्याकरण और अलंकार शास्त्र को भी नहीं छोड़ा गया है। न केवल संकेत आत्र ही, अदितु औपम्य पूर्णता को पहुंचाया गया है। वह स्वर्थ के समान उसका भी प्रकृति के साथ तादास्त्र है। उसका प्रकृति पर्यवेच्च उस्कृष्ट कोटि का है; वह जह पर्वतों, पवामी और निवर्षों तक को अपनी बात सुना सकता है। उसके वृत्तों, पीधों, पशुश्रों एवं पिच्यों में भी आनव-हृदय के माय—हर्ष, शोक, ज्यान और चिन्ता हैं। उसके इस विशिष्ट गुण का श्रातिकमण तो क्या; कोई तुलना भी नहीं कर सकता।

अपमा के अतिरिक्त ससने उत्शेचा, अर्थान्तर न्यास और यमकादि का भी प्रयोग पूर्वा सफलता से किया रहै। रष्ट्रवंश के नवम सर्ग में उसने

देखिये, उपमा कालिदानस्य भारवर्थगौरवम्। दण्डिनः पदलालित्य माघे सन्ति त्रयोगुगाः ॥

२ उसके शब्दालंकारो और अर्थालंकारों के प्रयोग में बहुत सुन्दर सम-तुलन है। अर्थ की बिल देकर शब्द का चमत्कार उत्पन्न करने की अर्थोर उसकी अभिरुचि नहीं है।

श्रञ्जास के विभिन्त भेदों श्रीर नाना छम्दों क प्रयोग में पूर्ण कौशक दिखाया है। किन्तु वह रक्षेष का रक्षिक नहीं था।

उपके प्रन्थों ने अन्य किवयों के खिये आदर्श का काम किया है। सेवद्त के अनुकरणों का सरकेस उपर हो चुका है। हप के दानों नाटक मालविकारिनमित्र के अनुकरण पर लिखे गए हैं। मालतीमाध्य में भवभूति ने उसके उच्छूबसन का आश्रय लिया है। द्यह का पद्य 'मिलनें हिमांशोलंचम लच्मीं तनोति' कालिहास से ही उपार लिया प्रतीत होता है। वामन (म्बीं अलाब्ही) ने कालिहास के उदाहरण लिए हैं और धाननद्वर्धनाचार्य के बाद से कालिहास के पठन-पाठन का पर्याप्त प्रचार रहा है और उसके अन्यों पर टीकाएं लिखी गई हैं।

काबिदास इन्हों के प्रयोग में बहा निपुश है । नेबदूत में उसने केवल मन्दाकान्ता इन्द का प्रयोग किया है । उसके ऋषिक प्रयुक्त इन्द इन्द्रवज्ञा [ कुमारसम्भव में सर्ग १, ३, और ७: स्पुवंश में सर्ग २, ४, ७, १३, १४, १६ और १७, ] और रलोक [ कुमारसम्भव में सर्ग २ और ६, रघवंश में सर्ग १, ४, ६०, १२, १४, और १६ ] है। कुसारसम्भव की अपेका रघुवंश में नामा प्रकार के इन्द अधिक प्रयुक्त हुए हैं।

# अध्याय ७

# अश्वशीष

### (२६) अश्वयोग का पश्चिय

अस्वयोष भी संस्कृत के वह वह कवियों में से एक है। यह महा-काव्य, नाटक और गीति-काव्यों का निर्माता है। यह बौद्ध सिच्छ या। जनश्रुति के अनुसार यह किन्छक का सम-णमण्कि था। तिब्बत, चीन और सध्य पृशिया में फैबाने वाले महायान सम्प्रदाय का अवर्षक नहीं, तो यह बहुत बढ़ा आचार्य अवश्य था। अश्ववोष के एक जीवन-चरित्र के अनुसार यह मध्य मास्त का निवासी था और पूच्य पर्वं का

१ संयुक्तरत्निपटक स्रोर धर्मिपटकिनदान, जिनका अनुवाद चीनी में ४७२ ई० में हुस्रा, बताते हैं कि अश्वधोष किन्छ का गुरु था। २ चीनी में इसका अनुवाद यास्रो-जिन (Yao-Tzine) (३८४-४१७ ई०) वंश के राज्यकाल में कुमारस्य (कुमारशील १) ने किया उस अनुवाद से एम० वैसिलीफ (M, Vassilief) ने संचित्त जीवन तैयार किया, उसका अनुवाद मिस ई० लायल ने किया।

र तिन्वती बुद्ध चरित की समान्ति की पंक्तियां कहती हैं कि अश्वयोष साकेत का निवासी था [इंडियन एंडिक्वेरियन सन् १६०३, १० २४०]। ४ पूर्णयश लिखित जीवन चरित के अनुसार यह पार्श्व के अन्तेवासी का शिष्य था।

शिष्य था जिसने अपने उस्कृष्ट बुद्धि-इंभय के वस से बौदधर्म में दी हित किया था। एक कोर जनश्रुति कहती है कि इसका मण्या इतना मधुर होता था कि घाड़े भी चरना झोड़कर इसका आष्या सुनने साग सोडे थे।

### (२७) ऋरवधोप की नाटा-करा

मों ज्ञान की अन्यवाद है जिसके प्रयत्मों से इस जानते हैं कि अश्वकोष ने कुल नाटक किस्ते ये। सध्य एशिया में तादपन्नवाजी हरत विकास पुरुतकों के द्वरहों में से जो नीन बीह नाटक उपक्रव हुए हैं उमने शारिपुत्र प्रकरण ( पुरानाग, शारदवर्श पुत्र प्रकरण ) भी है। यह नाटक निस्सन्देह अश्वबाष की कृति है: स्योंकि (१) बन्धान्त में सुवर्णाची के प्त्र अरवचीय का नाम डिया है; (२) एक पद्य ज्यों का त्याँ बुद्चिति में से लिया गया है; श्रीर (३) बेखक ने श्रापने स्त्रालंदार में दो बार इस प्रनथ का नामोले स किया ह। इस नाटक से पता सगता है कि किस प्रकार बुद्ध ने तहण सीद्गत्वयायन और शारिपुत्र की अपने धर्म का विश्वासी बनाया । कहानी बुद्धचरित में वर्णित कहानी से कुछ भिन्न है; क्योंकि ज्यों ही ये शिष्य खुद के पास आए त्यों ही उसने सीची इनसे ऋषनी सविष्यद्वाणी करदी । सृच्छ्र रहिक श्रोर मालतीमाधद के समान यह नाटक भी 'प्रकाण' है। इसमे नी संक हैं। इस साटक में नाट्यशास्त्र में दर्शित नाटक के निदमों का यथाशक्य पूर्व पासन किया गया है। नायक धारिपुत्र भीरोदात्त है। बुद्ध और उसके शिष्य संस्कृत शोखते हैं। दिद्धक श्रीर अन्य हीनपात्र प्राकृत बोखते हैं। जो ऐसे नायक के साथ भी अश्ववोध ने विद्धक रक्ता इससे अनुमान होता है कि उसके समय से पूर्व ही संस्कृत नाटक का वह स्वरूप निश्चित हो चुका था जो हमें बाद के साहित्य में देखने की मिलता है। अस्तवास्य में 'अतः परम्' शब्दों का प्रयोग भी बढ़े कौशक से

१ कुछ एक विद्वानों का कथन है कि इस नाटक में 'झतः परमिं प्रियमस्ति १' वाला परन नहीं स्त्राया है स्त्रोर अरतवाक्य की नायक नहीं

#### किया गया है।

नाटकीय नियमों के अनुसार शिन्त-सिन्न पात्र सपने सामाजिक पद के अनुसार शिन्त सिन्न साथा बांखते हैं। इस नाटक में तीन प्रकार की प्राष्ट्रतें पाई जाती हैं। 'दुष्ट' की प्राकृत सागर्था सं, 'गोबम्' की प्रक्रिमागधी से और जिड्लक की उक्त दोनों के निश्य से मिनजो जुद्धती हैं।

शेष दो बौद्ध नाटकों के रचायता के विषय में हम ठीक-ठीक कुड़ नहीं जान सकते, क्योंकि ये खरिडतरूप में हो मिखते हैं; किन्तु हम उन्हें किसी और कृतिकार की कृति मानने की ध्रेय अविक कुकेंगे। इनमें से एक रूपकार्थान के रूप में है और कृष्णमिश्राचित प्रवाधयन्द्रोदय से मिखता जुक्कता है जिसमें कुछ भाववायक संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञाएं मानकर पात्रों की क्ष्पना की गई है और वे संस्कृत बोकते हैं।

#### (२८) अश्वघोष के महाकाव्य

#### [ बुद्धचरित श्रीर सीन्दरावन्द ]

संस्कृत साहित्य के पुष्पोद्यान में अश्वयोष एक परम लोचनासे-चनक कुसुम है। इसके इस्युथश के चिस्तारक इसके अन्य प्रन्थों की अपेसा

बोलता हैं। इस बात से लूडर्स ने यह परिणाम निक.ला कि संस्कृत नाटक का अन्त्यांश अभी निर्माणावस्था में था। किन्तु यह हेतु वस्तुतः हेल्वाभास है। लूडर्स के ध्यान मे यह बात नहीं आई, कि कवि भरतवाक्य में 'अतः परम्' एव्द रखकर नाटकाय नियमां का यथाशिक पूर्णपालन करने का यत्न कर रहा है। इसके आतिरिक्त, बाद की शताब्दियों में भी भरतवाक्य, नायक को छोड़; अन्य अद्धेय व्यक्तियों द्वारा बोला गया है। उदाहरणार्थ, भट्टनारायणकृत वेग्हीसंहार में इसका वक्ता कृष्ण और दिक नाग की कुन्दमाला में इसका वक्ता वास्मीकि है।

इसके महाकाव्य — बुद्धचरित और सौन्द्रानन्द ही अविक हैं। बुद्धचरित की कारदालिपि में एक इस्तलिखित अति मिलती है जिसमें तेरह सर्ग पूर्ण और चौदहवं सर्ग के केवल चार पश हैं। इस अन्य का अनुवाद चीनी साधा में (४१४-४२१ ई० में) हो चुका है और इस्सिक इसे अश्वकोष की रचना बतलाता है। केवल चीनी अनुवाद ही नहीं, तिव्यती अनुवाद भी हमें बतलाता है कि असकी बुद्धचरित में २७ सर्ग थे। कहानी बुद्ध-निर्वास तक पूर्ण है।

हिस्सङ्ग के वर्धान से मालूम होता है कि ईना की छटी और सारबीं अलाब्दी में सारे मारतवर्ग में बुद्धचरित के पाठन-पाठन का प्रचार था। १३ वीं शताब्दी में श्रमुवानन्द ने निकमान १२ सर्गों में ४ सर्ग छोर जोड़कर कदानी को बुद्ध के काशों में प्रथमांपदेश तक पहुँचा दिया।

हुद्द्वरित ऋत्युत्तम महाकाव्य है। इसरें महाकाव्य के सब मुख्य मुख्य उपादानत्त्व मीजूद हैं—इसमें अम-कश के दृश्य, नीतिशास्त्र-सिद्धान्त और साङ्माभिक घटनाओं का वर्णन भी है। कमनीय कामिनियों की केकियां, गृह पुगोहत का सिद्धार्थ को उपदेश, सिद्धार्थ का स्कर-स्वज के साथ संमाम, ये सब दृश्य बढ़ी विशद और रमखीय श्रीक्री से श्रद्धित किए गए हैं।

यश्वि कवि बौद्ध था, तथापि कान्य मौराशिक तथा अन्य-हिन्दू-कथा-अन्थीय परामर्शों से पूर्वा है। निदर्शनार्थ, इसमें पाठक इन्द्र, माया, सहस्राच इंद्र, पृथु, उत्तिवान्, वास्त्रीकि, कोशिक, सगर, स्कल्द के नाम, मान्याता, नहुण, युरुरवा, शिव-पार्वती की कथाएँ और श्राहिधि-

१ इस बारे में एक कहानी है। कहा जाता है कि कानिष्क अश्वकोष को पाटलिपुत्र से ले गया था। उसे कनिष्क की आयोजित बौद्धां की परिषद् का उपप्रधान बनाया गया। फलतः महाविभाषा की रचना हुई जो चीनी भाषा में अन तक विद्यमान है और जिसे बौद्ध-दर्शन का विश्वकोष कहा जाता है।

लाकार की समाजनी रीजि पाएँगे। उपनिषदेः, अंश्वर्गीता, महाभारत क्षीर रामायण के उन्हें का देखने को मिनते हैं। इन वारों से विस्पृष्ट है कि कवि ने ब्रह्मसम्बन्धी वैदिक वादिशा का गरग अध्ययन किया होगा।

कैंसा उपर कहा जा चुका है. बुद्ध विश्व में का जिदा ही य महाकावयें की-मी अनेक बातें पाई जाती हैं। उदाहर ए के लिए; बुद्ध पित में (सर्ग १, १३-१६) जब सिदार्थ का जुत्य पर जी बार बातार में निकला है तब स्त्रियां उसे देखने के लिए अहा लिका आं में इच्ही हो जाती हैं. रघु जंश ( सर्ग ७, ४-१२ ) में भी रघु के नगा-अवेश के समय ऐसा ही बर्यान है। विचार और वर्यान होनों हा छियों से बुद्ध चित का (सर्ग १३, ६) काम का सिद्धार्थ पर आक्रमण कुमारसम्भव के (सर्ग १३, ६) काम का सिद्धार्थ पर आक्रमण के मिलता है। ऐसे और भी अनेक दशान्त दिए जा सक्ष हैं?। हम प्रक बात और देखते हैं। बुद्ध चित्र तत सोती हुई स्त्रियों का वर्यान रामाण्या गत ऐसे ही वर्यान से बहुत मिखता-जुलता है। सम्पूर्यकान्य में वेत्सी राति हैं, शत:

<sup>?</sup> सच तो यह है कि सभी विद्वानों ने कालिदास श्राँर श्रश्वघोष में बहुत श्राधिक समानता होना स्वीकार किया है। किन्तु कीन पहले हुआ, श्रीर कीन बाद में, इस बारे में बड़ा मतमेद है। विष्ण्य (स्थान) निर्वाहण श्रादि शब्द एवं कतिपय समान दोनों ने एक जैसे श्रयों में प्रयक्त किए हैं। यह श्रिधिक सम्भव प्रतीत होता है कि दोनों में तीन श्रताब्दियों का तो नहीं, एक शताब्दी का अन्तर होगा। कालिदास के विपरीत, श्रश्वघोष की रचना में वैदिक शब्द नहीं पाए जाते। वह वैदिक-लौकिक-संस्कृत-सन्धि काला के बाद हुआ। साथ ही ऐसा भी मालूम होता है कि कालिदास की श्रयेचा श्रश्वघोष श्रिषक कृत्रिमता पूर्ण है। श्रश्वघोष की रचना में प्राथः ध्विन-सौन्दर्य उत्पन्न करने के लिए श्रर्थ की बिल कर दी गई है।

इसमें विशदता और प्राञ्जलता का होना स्वामानिक है। कालिदास के अन्यों के समान इसमें भी लम्बे लम्बे समास नहीं हैं। भाषा सरझ, खुम्दर, मधुर और प्रसाद गुण-पूर्ण है।

सौन्दराजन्द में ऐतिहासिक महाकान्य की पद्धति का श्रमुसरण करते हुए बुद्ध के सौते के भाई जन्द श्रीर सुन्दरी की कथा दी गई है और बतबाया गया है कि बुद्ध ने नन्द को, जो सुन्दरी के प्रेम में हुवा हुआ था, किस अकार श्रपने सम्पदाय का प्रमुगामी दनाया। इसके बोस के बीस सर्ग सुरदित चले था रहे हैं। यह ग्रन्थ निस्तन्देह श्रश्वधोष की ही हिति है. कारण कि:—

- (१) सीन्दरानन्द और बुद्ध विश्त में एक सम्बन्ध देखा जाता है। वे दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। उदाहरण के जिए बुद्ध चरित में कपिक वस्तु का वर्णन संस्थित है और सोन्दरानन्द में विस्तृत; बुद्ध चरित में बुद्ध के संन्यास का विस्तृत वर्णन है और सीन्द्रगनन्द में संस्थित। बुद्ध चरित में नन्द के बीद्ध होने का वर्णन संस्थित किन्तु मीन्द्रानन्द में विस्तृत है। ऐसे और भी बहुत से बदाहरण दिए जा सकते हैं।
- (२) इन दोनों कान्यों में कान्यीय सम्प्रदाय, रामायण, महाभारत, पुराच और भी हिन्दूसिद्धान्तों का उद्घेख एक जैसा पाया जाता है।
- (३) इन दोनों कान्यों में ऋष्यशृङ्क आदि अनेक ऋषियों का वर्णन एक कम से हुआ है। सौन्दरानन्द में अपने से पहले किसी कान्य की और संकेत नहीं पाया जाता, इसी आबार घर भो० कीय ने यह करपम कर डाजी है कि सौन्दरानन्द अश्वधीय की भ्रथम रचना है। परन्तु इसके विपन्न का प्रमाण भ्राधक भ्रवल है। सूत्रालङ्कार में बुद्धचरित के तो नाम का उन्ने ख पाया जाता है, सौन्दरानन्द का नहीं। बुद्धचरित में महायान का एक भी सिद्धान्त उपलब्ध नहीं होता; किन्तु सौन्दरानन्द के अन्तिस भाग में किव का महायान के सिद्धान्तों से परिचित होना

<sup>ा</sup> कीथकृत 'संस्कृत-साहित्य का इतिहास' (इग्लिश) पृष्ठ २०।

ज्ञात होता है। सौन्दरावन्द में कवि दार्शनिक-वादों का वर्णन करता है शोर बड़े कीशल के साथ बोद सिद्धान्तों की शिला देता है। शैकी को परिष्कृति खार विच्छित्ति की दिए से सोन्दरानन्द बुद्धचरित से बहुत कर है। सौन्दरानन्द की कविता वस्तुतः अनवद्य तथा हुछ है, श्रीर खुद्धचरित केशल पद्यात्मक वर्णन है।

सीन्द्रानम्द का नकाशन प्रथम बार १६१० ई० में हुआ। इसके सम्पादक पं० हरप्रसाद शास्त्री थे जिन्होंने नेपाल से प्रध्य हस्तिलिखत प्रतियों के आक्षार पर इसका सम्पादक किया था। इस ३१०७ की तुलना दैनिसन के 'इन मैसोरियम' से की क. सकती है।

#### (२६) अश्वधीप के अन्य ग्रन्थ

कुछ और मी अन्य हैं जिन्हे अश्वयांष की कृति कहा जाता है | इनसे ज्ञात होता है कि कवि में वस्तुतः बहुमुखी प्रज्ञा थी ।

- (१) स्त्राल द्वार इसका उछ ख ऊपर हो चुका है और इसका पता हमें तिन्वती श्रमुवाद से खगता है। इसमें कवि ने बौद्ध धर्म के प्रचाराथे एक कहानी के सुमाने-फिराने में श्रपनी योग्यता का प्रदशन किया है।
- (२) महायान श्रद्धोत्पाद यह बौद्धो की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें महायान सम्प्रदाय के वाल्यकाल के सिद्धान्तों का निरूपण है। जनश्रुति के श्रद्धसार यह सन्दर्भ श्रश्यदोष का जिल्ला हुआ है। यदि जनश्रित ठीक है तो श्रश्रवधोष एक बहुत बड़ा प्रकृति-विज्ञान-शास्त्री था।
- (३) वज्यसृचि ब्राह्मणों ने बौद्धधर्म का इस किए भी विरोध किया था कि ने उच्चविणक (ब्राह्मण) होकर अपने से हीन विणिक (अत्रिय) का उपदेश नयों अहम करें। इस प्रनथ में ब्राह्मणी के चाहुवैषये-सिद्धान्त का खरडन किया गया है।
- (४) गिएडर स्तोत्र गाथा—श्वनस्य महस्य का यह एक गीति कान्य है। भिन्न-भिन्न छन्दों में इसमें अनेक सुन्दर पद (गीत) हैं जिनसे किसी भी कविता का गौरव यह सकता है। इससे पता चळता है कि

कवि संगीत का विशेषज्ञ श्रीर खुम्द:शास्त्र का विद्वान् था। इस कविता का उद्देश्य बीद्धभर्त का प्रचार है।

### (३०) अश्वषीष की शैली

ग्रस्टबोष वैटर्भी रीति का बहुत सुन्दर कवि है। उसकी भाषा

सुगम मार शुद्ध, शैखी परिष्कृत श्रीर विच्छित्तिशासी, तथा शब्दी-पन्यास विगद और शोनाएक है। उसके अन्थों का सुरूप लाज्य, जैसा कि सौनद्रानन्द की समापक पंचियों से प्रतीत हाता है. आकर्षक देख से स्पित करके अपने विद्वान्तों का प्रचार करना है जिससे सीग सत्य का अनुसन करके निर्वाण प्राप्त कर सकें। इसी जिए इस देखते हैं कि अरवधोव दीर्घ समासों का गांसक नहीं है और न उसे वडे दील-डौल वाले शब्दो अथवा बनावटीपन से भरे हुए अथीं द्वारा पाठक पर प्रसाव खाकानंका शौक है। यहां तक कि दर्शनों के सुदम सिद्धान्त भी **ब**ड़ी सादी भाषा म व्यक्त किए गए हैं। एक उदाहरवा देखिए:—

दीयो यथा निर्वृतिसम्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तिरिस्म्। दिशं न काञ्चिद बिद्शं न काञ्चित् स्नेह्इयात् केवलमेति शान्तिस् ॥ तथा कृती निवृ तिभ्युपेतो नैवावनि गच्छति नान्तरिसम् । दिशं न काञ्चिद विदिशं न काञ्चित क्लेशचयात् केवलमेति शान्तिस्।।

( सौन्दरानन्द १६, २८-२६ )

इतना ही नहीं कि यहां भाषा सुबोध है, बल्कि उपमा भी बिरुक्कर करेला और दिख में उतर जाने वार्ता है। कुछ विद्वान् समकते हैं कि कांग्य उपमात्रों की दृष्टि से कहीं कहीं वह काखिदास से भी आगे बढ़ गया है। इसके समर्थन में निम्निबिखित खदाहरण दिया जाता है-

मार्गाच्यक्यतिकराकृत्वितेव सिन्द्रः. शैद्धाधिराजतनया न ययौ न तस्यौ ॥ ( कु० सं० ४, ⊏४ )

(मार्ग में श्राए पर्वत से सुरुध नदी के समान पार्वती न चली न ठहरी) !

सोऽनिश्चयाकापि ययौ न तस्थौ, तरंस्तरंगेष्टिय राजहंस:। (सौन्दराजन्द ४, ४२) (तरंगों में तैरते हुए राजहंस के समान वह ऋनिश्चय के कारय न गथा न ठहरा )।

दूसरे विद्वान् कहते हैं कि तरंगों में तैरते हुए हंस का विश्वतः कहना सन्देहपूर्ण ही, अतः नि:सन्देह होकर यह भी नहीं कहा जा सहता कि अश्ववोव की सफ डपमा काखिदास की उक्त उपमा से उन्कृष्ट है।

दिखीप का वर्णन करते हुए काबिदास कहता है-

व्यांडोरस्को दृषस्क्रम्भः सालश्रीधर्महासुजः।

( रघुवंश १, १२ )

नन्द का वर्णन करता हुआ अरवधोष भी कहता है— दीर्घवाहुर्महावचाः स्टिहांस्रो वृषभेचणः।

( सोन्द० २, ४८ )

उक्ति में बहुत कुछ साम्य होते हुए भी अस्कशेष का उपमा कालि-दास की उपमा के समान हृदयशहिणा नहीं है। अश्ववोध ने आंखों की जो उपमा बैत की आंखों से दी है वह पाठक पर आधिक प्रभाव नहीं डाल सकनी। "कालिदास ने यहां दिखाप की आंखों की ओर आंख उठाकर देखा ही नहीं, वह तो उसके कथों को सांब की ठाट के तुल्य देख रहा है। येचारे अश्ववोध ने कुछ भेद रखना चाहा और अपना भगडा स्वर्ग फोड़ लिया" (चहोपाध्याय)।

श्रश्वकोष श्रादर्श-श्रमुराग का चित्र सरत शब्दों में श्लीच सकता है। देखिए----

तां सुन्दरीं चेन्न समेत नन्दः, सा वा निषेधत न तं नत्न्नः।
हन्द्रं ध्रुवं तद् विकतं न शोभेतान्योग्यदीनाविव राज्ञियन्द्री ।
(सौन्द० ४, ७)

श्र यदि नन्द उस सुन्दरी को न प्राप्त करे या वह विनम्र-भ्रू-वती उसको प्राप्त न कर सके, तो भग्र उस जोड़े की कुछ शोभा नहीं, जैसे एक दूसरे के बिना रात्रि श्रीर चन्द्रमा की [कुछ शोभा नहीं]।

श्ररवकोषकृत सुन्द्री के स्नोन्द्र्य का वर्णन सरस श्रीर प्रमाव-शाकी हे---

स्वेत व रूपेण विभूषिता हि निभूषणानामवि भूषणं सा ।।
(सौन्द० ४, १२)

धरबद्योष अकृत्रिम और सुनोध यसकों का रसिक है। सुनिद्--

प्र**गण्डवःसामिव वरसदां** गाम्<sup>२</sup>।

#### শ্বথৰ

उदारसंख्यै: सचिवैरसंख्यै:<sup>3</sup> ।

श्रश्वघोष श्रन्ता वैयाकरण है श्रीर कभी कभी वह न्यावरण के श्रमिद्ध श्रयोगों का भी प्रदर्शन करता है। निर्श्वनायं; उसने उपमा के श्रोतक के तीन पर 'श्रिह्य' निपात का प्रयोग किया है। सौन्दरानन्द के दूमरे मर्ग में उसने लुक के प्रयोगों में पाण्डित्य दिखाते हुए 'मा' 'मि' श्रीर'मी' तीनों धातुश्रों से कर्माण प्रयोग में सिद्ध होने वाते 'मीयते' पद का प्रयोग किया है। रामायल-महाभारत तथा बौद्ध खेसकों के प्रमाव से कहीं-कहीं व्याकरण-विवद्ध प्रयोग भी देखे जाने हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कृदनन 'गृह्य' श्रार 'विवश्वियत्था' किम् उत के स्थान पर किम् वत वेद् के स्थान पर सचेद्। हां इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह खन्दों के प्रयोग में वदा मिद्ध इस्त है श्रोर उद्गाता जैसे कम प्रयोग में श्रों श्राने वाले झन्दों का भी प्रयोग सफलता से कर सकता है।

सूचना — शरववीष के कुछ पद्य मान के पद्यों से बहुत कुछ भिजते जुड़ते हैं दिखए--

१ वह श्रपने लावएय से ही अलंकृत थो, क्वों कि श्रलकारों को तो वह श्रलंकार थी। २ जिसका बछुड़ा मर गया है, प्यार करने वाली, उर गाय के तुल्य। २ उत्तम परामशे देने वाले श्रसंख्य मन्त्रियों के साथ ४ सीन्दरानन्द १२, १०।

काष्ठाग्मिजीवते

सध्यमानाद्,

भूमिस्तोयं काम्यमाना ददाति।

सोत्साहानां नाम्त्यसाध्यं नाराणां,

म्हारिस्थाः सर्वयस्ताः फकल्ति ॥

[ भास ]

और.

काष्ठ' हि प्रथमन् समते हुताशनं,

भूमि खनन् जिन्दति चापि सोषस्।

तिबन्धिनः

किञ्चिन्नास्त्यसाध्यं,

न्यायेन युक्तं च कृतं च सर्वम् ॥

शिश्वदोष ]

ऐसे भी स्थल हैं जिन में मालूम होता है कि श्रश्यधीय का श्रमुक-रसा हवं ने नेवध में किया है। देखिए---

रामामुखेन्तृनभिभूतपद्मान्, मन्द्रापयातोऽप्यसमान्य भानु । सन्तापयोगादिव वारि वेप्टुं, पश्वाद समुद्राभिमुखं प्रवस्थे ॥

भारवधीय ]

श्रीर,

動作 年本 全衛行行者 行一人人

निजांशुनिर्देश्वमदङ्गभस्मभिमुंशा विधुवनिष्ठति लान्छ्नोत्मृजाम् । स्वद्रास्यनां पास्यति नावतापि किं वधूवधेनैव पुनः कलक्कितः।। निषधीय ।

१. 'जन्यमाना' पाट उचित है।

# अध्याय द

#### महा-काव्य

(३१) सामान्य परिचय-चंस्कृत साहित्य में अनेक बहे प्रति-आशासी महा-कान्य-रचिया कवि हो चुके हैं जिनमें अमर, अवस और अभिनन्द के साम उद्घे खतीय हैं। ये कवि सम्भवत्या कालिहास की अभी में रक्खे जा सकते थे, किन्तु अस हमें सुक्ति-संग्रहों में इनके केवस नाम ही उपस्टम होते हैं। श्रकृति की मंद्दारियी शक्तियों ने इनके प्रन्थों का संद्वार कर दिया है। इनके श्रतिरक्त बटिया दर्ते के और भी कि हुए हैं जिनका साहित्य में बार बार उस्तेस पाया जाता है; पर-न्तु दुर्भाग्य है कि इनके प्रन्थ हम तक नहीं पहुँच पाए हैं। श्रतः इस अध्याय में केवस उस कवियों की सर्वा की जाएगी जिनके प्रन्थ प्राप्य हैं।

सुत्रसिद्ध रामायण और महानारत से पृथक् राज-सभा-कारयों या [संदेष में ] का यों की एक स्वतंत्र श्रेखी हैं। इस श्रेखी के प्रत्यों में प्रतिपाद्यार्थ की श्रपेद्या रीति, श्रवाद्धार, दर्योन इत्यादि बाह्य रूप-रङ्ग के सँबारने में श्रपिक परिश्रम किया गया है। दर्यो-द्रयों समय बीतता गया स्वों-स्यों काव्य में कृत्रिमता की वृद्धि होती गई। इस के हो प्रकार

१. कविरमरः कविरक्तः कविर्शितन्द्रच कालिदासरच । अन्ये कथः कपयरचापलमात्रं परं द्धति ॥

हैं—महाकारय श्रीर काश्य। इस घष्याय में हम महाकाश्य के रोष कवियों की चर्चा करेंगे धौर अगते में काश्य के तेखकों को लेंगे।

### (३२) मार्गव ( जगभग ४४० ई० )

कान्य-जगत में भारिव का वडा उच्च स्थान है। बालिदास के कान्यों के समान इसका किराताल नीय भी मड़ाकाउयों में परिगाणित होता है। इसके कान्य की प्रसा की तुलना सूर्य की प्रमा से की जाती है। काजिदास के समान इसके भी जीवन का वृत्तान्त श्रन्थकार के गर्भ में लिया पड़ा है।

#### भारवि का समय।

भारित के समय के दारे में अधोजितित बाह्य सम्बय उपलब्ध होता है—

(१) ऐद्दोज के शिला-लेख में (६३७ ई.) काबिदास के साथ इसका भी उस्लेख यशस्वी कवि के रूप में किया गया है।

१ दर्ग ने अपने काव्यादर्श १, १४--२० मे महाकाव्य का जो लक्ष्य दिया है उसके अनुसार महाकाव्य का प्रारम्भ आशीः, नमस्क्रिया अथवा कथावस्तुनिर्देश से होना चाहिए। विषय किसी जनअूर्त से लिया गया हो अथवा वास्तविक हो। उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोच्च मे से कोई एक हो। नायक धीरोदाच होना चाहिए। इसमें सूर्योदय, चन्द्रोदय अद्भुत, पर्वत, समुद्र, नगर इत्यादि मोतिक पदार्थों, अनुरागियों के वियोग अथवा संयोग, पुत्रजन्म, युद्ध, नायक-विजय इत्यादि का लिति वर्णन होना चाहिए। यह संविष्त न हो। इसमें रसो और भावों का पूर्ण समावेश हो। सर्ग बहुत बड़े नहीं। छन्द आवर्षक हो और सर्ग की समाप्ति पर नए छन्द का प्रयोग हो। एक सर्ग की कथा से दूसरे सर्ग की कथा नैसर्गिक रूप में मिलती हो।

२ प्रकाश सर्वतो दिव्यं विद्धाना सता मुद्दे । प्रवोधनपरा द्वामा स्वेरिव भारवेः ॥

- (२) काशिकावृत्ति में इसकी रचना में से उदाहरण दिया गया है।
- (३) ऐसा प्रसीत होता है। कि इस पर काबिदास का प्रभाव पड़ा है और इसने माच के ऊपर श्रपना प्रभाव दावा है।
- (४) वाण ने अपने हर्षचरित की भूमिका में इसका कोई उरतेष नहीं किया। सम्भवत: बाण के समय तक भारति इतना प्रस्थात नहीं हो पायाथा। अतः इस इसका काळ १५० ई० के आस-पास रखेंगे।

किरातार्जनीय-इस अन्य का विषय महाभारत के वन-पर्व से लिया गया है। काव्य के प्रारम्भिक रखोकों से ही पदा करा जाता है कि कृती कलाकार के समान भारवि ने अपने उपजीव्य प्रर्थं को कितना परिष्कृत कर दिया है। महाभारत में पाषश्व-बन्ध् बनवास की अवस्था में रहते हुए मन्त्रणा करते हैं, किन्तु भारवि इस मन्त्रण। की गुप्तचर से प्रारम्भ करते हैं जिसे युधिष्ठर ने दुर्योधन के कार्यों का पता जनाने के जिए नियुक्त किया था। जब होपदी को मालूम हुआ कि दुर्योधन सरकार्यों के द्वारा प्रजा का अनुराग-माजक बनता जा रहा है, तब उसने तःकाख युद्ध छेड़ देने की शेरणा की ( सर्ग १ ) । मीम दौपदी के कथन का शक्त शब्दों में समर्थन करता है, किन्तु युधि प्टर श्रपने वचन की तोडने के बिए तेयार नहीं है (सर्ग २) युधि व्टिंग्टर ज्यास से परामर्श देने की प्रार्थना करता है। ज्यास ने परामर्श दिया कि अर्जुन को हिमा-क्षय पर जाकर कठिन तपस्या द्वारा दिव्य सह उय प्राप्त करका चाहिए। आर्जुन को पवंत पर की जाने के लिए इतने में वहाँ एक यस आ जाता है (सर्ग ३)। चौथे से ग्यारहचें तक बाठ सर्गों में कवि की नवनवी-नमेषशांविनी प्रज्ञा प्रस्कुटित होती है। इन समीं में शिशिर, दिमाबय, स्नान-क्रीडा, सन्ध्या, सूर्यास्त्रगमन, चन्द्रोद्य इस्यादि प्राकृतिक दश्यों का चित्रण दहें ही रमणाय रहों में किया गया है। इसके वाद इसमें अज़ न का स्कन्द के सेनापतित्व में आई हुई शिव की सेवा के साथ (सर्ग ११) क्योर अपना में किरात (प्रव्हन्त शिव) के साथ सुद वर्णित है। युद्ध में शिव अर्जुन से प्रश्लन होकर उसे दिव्य शस्त्र प्रदान करते हैं जिनकी अञ्च न को उत्बद अभिकाषा थी।

श्रालीचना—जैसा उपर संकेत किया जा खुका है, किन ने अपनी खुद्धि पर ताक्षा खगाकर महाभारत की कथा का अनुसरण नहीं किया, किन्तु उसमें अपनी और से कुछ नवीनताएँ पैदा कर दी हैं। उदाहरण के लिए स्कन्द के सेनापदिव में शिव की सेना का अर्झन के साथ युद्ध जीजिए, जिसमें दोनों और से दिन्य सम्ब्रों का अयोग हुआ है। युद्ध के वर्णन को लग्ना कर देने से अन्सराओं की गन्धवीं के साथ प्रण्य-केखी और अर्जन का वत-मङ्ग करने की स्पर्थ योशिश जैसे कुछ विचारों की कहीं कहीं युन्द कि हो गई है।

शैली---- पुरानी परस्परा के श्रजुसार भारी में श्रर्थ-गौरव का विशेष गुश्च पाथा जाता दें। इसकी वर्धन-योग्यता भारी श्रीर वचनोप-न्यास-शक्ति स्वाधनीय है।

- (२) इसकी शैं जी में शान्ति-पूर्ण गर्व है जो एक दम पाठक के सम में गड़ जाता है। इसका यह प्रसावशास्त्री गुण प्रथम सर्ग में ही देखने को सिस जाता है।
- (३) प्रकृति श्रीर युवति के सीन्दर्ध की स्वास्ता से देखने वाली इसकी दृष्टि बड़ी विजन्न हैं । शिशिर ऋतु का वर्णन सुनिष्--

क्रिययसहकारपुष्यस्यस्तनुतुहिनोऽक्पविनित्रसिन्दुवारः । सुरभिमुखहिमागसान्तशंसी समुपयवी विशिशरः स्मन्दैकन्धः ।

१ इस प्रकार के पौराखिक श्रंश का समावेश सम्भवतया बाल्मीकि की देखा-देखी होगा ।

२ देखिए, उपमा कालिदासस्य भारतेरर्थगौरवस् । दिख्डनः पदलालिस्य माधे श्रन्ति त्रयो गुखाः ॥

३ इसके बाद काम का श्रद्धितीय मित्र, बसन्त के श्रागमन का सूचक, हैमन्त का श्रन्तकारी, श्राम की श्रक्ष मञ्जरी के कारण रमणीय, स्वल्प कोहरेवाला सिन्दुवार (सिमालु) के लिले हुए थोड़ें से फूलो वाला शिशित ऋतु का समय श्रागमा।

(४) भारवि की कुछ पंक्तियां इसनी हृदयन्पर्शिणी हैं कि वे खोको-कियां वन गई हैं। उदाहरणार्थ---

हितं मनोहारि च दुर्बभं वच.॥ न हि नियं, प्रबक्त् मिच्छम्ति मुवा हितेषिणः॥

(४) इसकी उत्मेखाएं वहीं सुह्यिर और व्यापक हैं।

(६) संस्कृत के महाकान्य-साहित्य में यह निशेषता देखी जाती है, कि ज्यों-उपों इसको आयु बढ़ती गई, त्यों त्यों यह श्रविक बनाव-सिंगार से पूर्ण होता गया। भारवि भो शेजो-सन्बन्धिनी कृत्रिमता से सुक नहीं

स पूर्व होता गया। माराव मा शजा-सन्वान्धना कृत्रमता स सुक नहा रह सका। इस कृत्रिमता की सस्कृत के श्रजद्वार शास्त्री चाहे जितनी प्रशंसा करें परन्तु यह कविता के श्राष्ट्रानेक ममायों (Standards)

के अनुरूप नहीं है। शायद इयका कारण यह है कि इस कि शिमता की खातिर खींचतान करनी पड़ती है और इस तरह स्वामाविक प्रवाह का

विश्वात हो जाता है। पन्द्रहर्वे सर्ग में भारति ने शब्दाखञ्कारों के निर्माण में कमाज किया है। एक पद्म के चारों चरण एक हो चरण की आधृत्ति

से बनाए गए हैं। एक ऐसा पद्य है जिनक तीन श्रथं तिकलते हैं। एक पद्य ऐसा है जिने बाई श्रार से दाहिना श्रोर को पढ़ा, खादे दाहिनी श्रोर से बाई श्रोर को पढ़ों, एक जैसा पढ़ा जाएगा। उदाहरयार्थ, निस्त-

श्रोर से बांई श्रोर को पड़ों, एक जैसा पढ़ा जाएगा। उदाहरणाथ, निम्न-जिल्हित पद्य का निर्माण केवल 'न' से कियागया है, 'त्' एक बार केवल श्रम्त में श्राया है—

> च मोननुन्नो नुश्रोची माना नानानना ननु । नुश्लोऽनुश्लो ननुन्नेनो नानेनानुन्मनुत्।।

- (७) भारवि की शैंकी में जम्बे जम्बे समास नहीं हैं। सारे की मिका जुजाकर देखा जाए तो उसकी शैंक्टी में क्लिप्टता का दोष नहीं है।
- (=) भारवि निपुण वैयाकरण था। पाणिनि के अप्रसिद्ध नियमों के उदाहरण देने में यह अपने पूर्वगामी कालिदास श्रीर पश्चिमगाशी

माध रोबों से बदकर है। उदाहरखायं इसके भूत-काखनानी नियमित प्रयोगों को लीजिए। इसने लुङ्का प्रयोग निकट भूत कालीन घटनाओं के लिए और कङ्का वक्ता के प्रपने अनुमन से सम्बन्ध रखने वाली चिरमृत कालीन घटनाथों के जिए किया है। इस प्रकार परोच भृतकाब कथा-वर्षन करने का भूतकाल रह गया। इसने इस तरह सब मिलाकर लुङ्का प्रयोग केवल इस स्थलों पर किया है। मान नं इस ना प्रयाग हो सी बहत्तर स्थालों पर किया है।

(१) छुन्द का प्रयोग करने में तो यह पूर्ण सिद्ध है। कभी-कभी हसने किन खांर अप्रयुक्त छुन्द का भी प्रयोग किया है। उदाहरखाये, १२वे सर्प में अकेडा उद्गाता छुन्द है। इस बात को झोड़कर देखें तो यह छुन्दों के प्रयोग में बहुत ही विशुद्ध है और इसने छुन्दों के विविध प्रकारों का प्रयोग पर्याप्त संख्या में किया है। अकेबे पाँचवें सर्ग में सोबह प्रकार के छुन्द आए हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि को प्रविद्ध नाटककार सवमूति का प्रिय छुन्द है सार्गव ने उस शिखरिखी छुन्द का प्रयोग बहुत ही कम किया है।

### (३३ मद्धि ( लगमग ६०० ई० )

भाह भी महाकाव्य र धिता एक प्रसिद्ध कवि हैं। इसके काव्य का नाम 'रावणवध' है जिस को साधारणत्या भष्टिकाव्य कहते हैं। यह राम की कथा भी कहता है श्रीर व्याकरण के नियमों के उदाहरण भी उपस्थित करता है। इस नकार इससे 'एक पन्थ दो काज' सिद्ध होते हैं। आरतीय लेखक भष्टिकाव्य को महाकाव्य मानते हैं। इस काव्य में २२ सर्ग हैं जो चार भागों में विभक्त हुए हैं। श्थम भाग में (सर्ग १—४) फुटकर नियमों के उदाहरण हैं। दिवीयमाग में (सर्ग १—६) मुख्य-मुख्य नियमों के उदाहरण हैं भीर तृतीय माग में (सर्ग १०—१३) कुछ श्रवद्वारों के उदाहरण हैं। तरहवें सर्ग में ऐसे श्वाक हैं जिन्हें संस्कृत चौर प्रकृत होनों भाषाओं के कह सकते हैं। चतुर्थ

माग में (सर्ग १४--२२) 'कालों' ध्रौर 'बकारों' (tenses & mocds) के प्रयोगों का निरूपण है।

राली—महि की शैकी अंजल और सरत है, परन्तु इसमें श्रीज और आमा का अमाद है। इसकी रचना में न कालिदाल की-सी विशिष्ट उपमाएँ और न भारित की-सी वच्होपन्यास शक्ति है। इसकी शैकी आअर्थ-जनक रूप से डांबे समासों और विचारों की जटिलता से निरुक्त सुक है। इसकी शैकी में दूसरों की अपेका जो अधिक मसादपूर्णता है उसकी शैकी में दूसरों की अपेका जो अधिक मसादपूर्णता है उसका कारण इसका डांटे-छोटे छन्दों पर अनुराग है। इसके कुछ खोक रे तो वस्तुत: बहुत ही बहिया है और कालिदास के पस्तों की अंगी में उनके जा सकते हैं।

समय—(क) न्दर्ध मिट्ट स हमें इस बात का पता लगता है कि इसने बताभी के राजा श्रीघर सेन के आश्रय में रह कर अपना ग्रन्थ जिल्ला। किन्तु इस नाम के चार राजा हुए हैं। उनमें से अनितम राजा खगभग ६४१ ई० में मरा। अत: अहि को इम ६०० ई० के आस-पास रख सकते हैं। सम्बन्ध में निम्निजिखित बाह्य साच्य मी कुछ उपयोग का हो सकता है।

(स) सम्मवतया भामह को महि का पता था, क्योंकि भामह ने बागभग पूर्णतया सिवते जुबते शब्दों में मट्टिका निम्निविश्वित श्लोक अपने श्रंथ में उद्भृत किया है।

ब्याख्यागन्यभित्रं काच्यं उत्सवः सुधियामनस्। इता दुर्भेधसम्भात्मन् विद्वत् प्रियत्यां मया।।

(ग) दिएड और भामह के झलंकरों से मिला कर देखने पर भड़ि के झलंकार बहुत कुछ मौजिक प्रतीत होते हैं।

१ निम्नलिखित पद्य को विक्रमोर्वशीय २,१६ से मिलाइये, रामोऽपि दाराहरणीन तप्तो, वयं हते बैन्धुमिरात्मतुल्येः। तप्तेन ततस्य यथायसो नः, सन्धिः परेखास्तु विसुख सीताम् ॥

(श) साव ने महि का श्रमुकरण किया है— विशेष करके व्याकता में अपनी योग्यता दिखाने का महास्मारन करते हैं।

सिंह कीन था ? इमारे ज्ञान की जहाँ तक पहुँच हैं उसके अनुसार यह बताना सम्भव नहीं कि कीन से कवि का नाम सिंह था। कोई-कोई कहते हैं कि वस्सप्रिट और सिंह दोनों एक ही उपिक के नाम हैं। किन् यह कोरी कल्पना माल्म होती है नयों के वस्सप्रिट ने क्याकरण की कई अशुद्धियों की हैं। किसी-किसी का वहना है कि सिंह शब्द सत् का प्राकृत रूप है, श्रातः सर्नुहिर ही सिंह है; किंतु यह सिद्धांत भी माननीय नहीं हो सकता। श्राधिक सम्भावन। यही है कि सिंह कोई इन सब से प्रथक ही नाकि है।

### (३४) मात्र (६५०-७०० ई०)

महाकारणों के इतिहास में माघ का स्थान वडा उच्च है। किवादास, अश्वचोष, मार्गव और मिट्ट के ग्रंथों के ममाण साथ का ग्रंथ 'शिशुपाब-वच' (जिसे 'माघ काम्य' भी कहते हैं। महाकार्य गिना जाता है। कई बातों में वह अपने पुरस्सर मार्शव में से से बढ़ जाता है।

शिद्युपाल्यक्ष में २० सर्ग हैं। इसमें युधिहिर का राजमूबयज्ञ समाप्त होने पर कृष्ण के हाथों शिक्षुपाल्य के मारे जाने का वर्णन है।

#### १. भारतीय सम्मति देखिये ।

तावद् भा भारवेभीतियावन्माधस्य नोदयः।
उदिते तु परं माघे भारवे भी रवेरिव।।
उपमा कालिदासस्य भारवेभ्धंगौरवम्।
दिख्डनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयोगुगाः।।
माघो माघ इवारोष च्यमः कम्पयितुं जगत्।
श्रेषामोदभरं चापि सम्भावियतुमीश्वरः॥

यह जानना चाहिये कि माघ को जो महती प्रशंसा की गई है कह निराधार नहीं है।

सहाभारत में यह कहानी बहुत ही खादी है किंतु माघ ने इसमें अनेक सुन्दर सुधार कर दिये हैं। सहाभारत में यज्ञ का वर्णन केवता एक

पिक में समाप्त कर दिया गया है। साथ में इसका चित्र उतारा गया है। सहाधारतगत पत्त विपन्न की वश्तुताओं को संदिस कर दिया गया है। युद्ध की प्रारम्भिक कार्यवादियों प्रतिपत्तिमों द्वारा महीं, द्वी द्वारा पूर्ण कराई गई हैं। प्रांतपित्तियों के युद्ध ते पूर्व उनकी सेनाओं का युद्ध दिखलाया गया है। महाभार की कथा करिनता से ही किसी शहाकाव्य का विषय बनने के योग्य थी, किंतु कवि की वर्णन करने की शक्ति के समस्ती कथा की वृद्धियों को दुर्ण कर दिया है। सारित ने

की हैं। शैली—(१) साम्र साव प्रकाशन की सम्पदा से परिपूर्ण और करूपना की महती शक्ति का नवासी है।

श्रपने काव्य में शिव की, श्रार माच ने श्रपने कान्य में विष्णु की स्तुति

- (२) माघ काम-सूत्र का बड़ा पियडत था । उसके शङ्कार रसक श्लोक बहुषा साधुर्य और सौंडर्य से पिरेपूर्य हैं । किंतु कसी-कसी वर्णन इतने विस्तृत हो गए हैं कि वे पाश्चात्यों को सन उकता देने वाले मालूम होते हैं ।
- (३) माध्य ऋलंकारों का बड़ा शौकीन है। इसके ऋलंकार बहुधा सुन्दर हैं, और पाठक के मन पर ऋपना प्रभाव डालते हैं। इनके अनु-प्रास सुन्दर और विशाद है। रतेष की और भी इसकी पर्यात-अभिरुचि देखी जाती है। उदाहरण देखिये ---

स्रभिधाय तदा तद्प्रियं शिशुपानोऽनुसर्यं परंगतः। भवतोऽभिमना समोदते सरुषः कतुं सुपेत्य माननाम्। ॥

१. तब श्रिप्रिय बचन कह कर शिशुपाल श्रत्यन्त कुपित (श्रीर पश्चात्तापवान्) हो गया । वह निर्भय (श्रीर उत्सुक) होकर श्रापके सामने श्राना चाहता है। श्रीर श्राप का हनन (श्रीर मान) करना चाहता है।

- (४) सम्पूर्ण पर दृष्टि डाखने के बाद इम कह सकते हैं कि इसकी शैकी प्रयासपूर्ण है और शब्द तथा अर्थ की शोभा में यह अहि और कुमारदास की तुलना करता है।
  - (४) कई बातों में इसकी तुलना सार्वि से की जा सकती है :--
- (क) विविध छुन्दो ° के प्रयोग की दृष्टि से माध के चौथे सर्ग की तुक्तना किरात के सौथे सर्ग से की जा सकतो है।
- (स) बाह्यस्प रंग की विलक्ष्यता की दृष्ट से माय के उद्योसवें सर्ग की तुलना किरात के पंद्रद्वं सर्ग से हो सकती है। इस सर्ग में माघ ने सर्वतोश्रद, चक्र और गोस्त्रिका अलकारों के उदाहरण देने हुए अपने रचनानेषुक्य का परिचय दिया है।

उदाहण्यार्थं, तीसरे श्लोक के प्रथम करण में केवल 'ज्' व्यंजन, द्वितीय में 'ज' तृतीय में 'भू' क्षुर्थं में 'र्' है।

(ग) 'माघ' के कुछ पद्यों में भारति है नैतिक भावों की सरखता और वचन-विन्यास की शक्ति देखने को मिखती है । उदाहरण देखिये-

> नाजम्बते दृष्टिकतां न विषीद् ति पौरुषे । शब्दार्थे। संस्कृतिरिय दृशं विद्वानपेसते ॥

(६) माघ की रचना में प्रसाद, माधुर्य और श्रीज तीनों हैं, दीनों की उक्तियों ने यह बात विशेष करके पाई जाती है। देखिये:--

शिशुपाल युधिष्ठिर से कहता है—

अनुतां गिरं न गदसीति जगति पटदैविश्वस्यवं।

निन्द्यमथ च इरिसर्चयतस्तव कर्मगोव विकलत्वस्तरा ॥

(७) 'माथ' व्याहरण में कृतरस्त है छौर यह प्रदाचिन् पहि से प्रभावित होकर व्याहरण के नियमों के प्रयोग के अनेक उदाहरण रुपस्थित करता है।

काल--(१) साम्र के पिता का नाम दत्तक सर्वाश्रय और वितासह

१. छन्दों के प्रयोग में माध बड़ा कुशल है। ऋकेले इसी सर्ग में बाईस प्रकार के छंद हैं।

का सुम्मदेव था जो नृष वर्मबात (वर्मजारूय) का मंत्री था। वसंतगद से ६८२ वि॰ (६२४ ई॰) का एक शिखा-जेख मिला है जिसमें वर्मजात का मास आया है। इस लिखित प्रमाश के श्वाधार पर इस साध का

का नाम आया है। इस सिस्ति प्रमास के आधार पर है। काल सातवीं शताब्दी के असराह में कहीं रख सकते हैं।

(२) रुत्तोक २, १२ में 'बृत्ति' श्रीर 'न्यास' शब्द आये हैं। मिलिनाथ के मस से रुतेष द्वारा वृत्ति का अभिप्राय 'काशिका वृत्ति' (जिसका रचयिता जयादिस्य, इस्सिंग के श्रनुसार, ६६१ ईं० में

मरा) श्रीर न्यास का श्रामिश्राय काशिकावृत्ति की टीका 'न्यास' है जिसका रचिता जिनेन्द्रबुद्धि है (जिसके सम्बन्ध में इत्सिग चुप है)।

इस साच्य के प्राचार पर माच का समय आठवीं शताब्दी के पूर्वाद में

कहीं निश्चित किया जा सकता था, किन्तु यह साचय कुछ स्रविक मृत्य नहीं रखता, विशेष करके जब कि हम जानते हैं कि बागा ने भी हप-चरित में 'श्रस-नवृत्तयो गृहीतवाक्या कृतयुगपदन्यासा जोक इव व्याकरफोऽपि' इस वाक्य में वृत्ति भीर न्यास पद का प्रयोग किया है।

सम्भव है माद ने इस अधिक पुराने चृत्ति और न्यास धन्यों की धोर संकेत किया हो । (३) पुरानी पुरन्परा के अनुसार मांच का नाम महाराज भीज के साथ

बिया जाता है। इस आधार पर कुछ विद्वान् साथ को १ विशे शताब्दी में हुआ बतलाते हैं। दूसरे विद्वाने का कहना है कि यह परम्परा सरय घटनाओं पर आश्रित इतिहास के नेख के समान मूल्यवान् नहीं मानी जा सकती, अत: वक्त विद्यार आहा नहीं हो सकता। यह बात ध्यान

जा सकता, अतः वक्त विचार आहा नहा हा सकता। यह वात ध्यान देने योग्य है कि कर्नल टाड ने अपने 'राजायान' में किसी जैन रचित इतिहास और न्याकरण दोनों के संयुक्त सूची-प्रनथ के आधार पर मालवे में ऋमशः ४७४, ६६४ २ और १०४२ ई० में शासन करने वाले

र. प्रभाविक-चरित' ग्रन्थ से मिलाकर देखिये। २. ६६५ ई० के भोजदेव का समर्थन ७१४ ई० के मानसरोवर वाले शिला-लेख से भी होता है।

तीन भोजों का उएतेख किया है। श्रद: हम उपयुक्त परस्परा को भी सन्य मान सकते हैं।

(४) साध अपने बहुत कुछ उण्जीब्य भारित और भटि से निस्सन्देह बाद में हुआ। यह भी निश्चित रूप से मालूम है कि मान को हर्ष-कृत 'नागानन्द' का परिचय था। किसी किसी ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि सुषम्धु ने माध के मन्य से जाभ उठाया है। परन्तु यह प्रयत्न न तो बुद्धिमता से पूर्ण है और न विश्वासोखादक।

### (३४) रत्नाकर कृत हरविजय (८५० ई० के लगभग)

यह ४० समीं का एक विद्युत्त-काय महाडाम्य है। इसे ८१० है • के आस-पास रत्नाकर ने जिला था। इसमें अन्धक के उपर प्राप्त की हुई शिव की विजय का वर्णन है। काव्य में आनुपातिक सम्बन्ध का अभाव है। यह सर्विपिय भी नहीं है। कवि पर साध का समधिक प्रभाव सुन्यक है। चेमेन्द्र कवि के वसन्तिन्तिका के निर्माण में कृती होने का समर्थन करता है।

## (३६) श्रीहर्षे (११५०-१२०० ई०)

सहाकाव्य की परम्परा में श्रान्तिम महाकाव्य नैधधीय-चरित या भैषधीय दें जिसे कन्नीज के सहाराज जयचन्द्र के श्राश्रय में रहने वाले श्रीहर्ष ने २ १२वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में जिला था। इस काव्य में २२ सर्ग<sup>3</sup> हैं श्रीर दमयन्ती के साथ नज के विवाह तक की कथा

१ इसकी शैली राजानक और वागीश्वर की शैलियों से मिलती है।
२ इस ने और भी कई प्रन्थ लिखे हैं। इनमें में (खरडनखरडखाद्य)
अधिक प्रसिद्ध है जिसमें इसने वेदान्त की उपपत्तिमत्ता सिद्ध की है।
३ कहा जाता है कि असली प्रन्थ में ६० या १२० सर्ग ये और आशा
की जाती है कि शेष सर्गों की इस्तिलिखित प्रति भी शायद कभी मिल जाए (ऋष्णाचार्यकृत संस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ट ४५), किन्तु यह सन्दिग्ब ही प्रतीत होता है कि कवि ने २२ सर्गों से आधिक लिखा हो।

वर्षित है। उसके अन्तिम सर्ग में सहसा दमयन्ती की प्रणय-कल्पनाएँ

दी गई हैं। यद्यपि कवि एक नैयायिक था, तथापि उसने विवाह के

विषय का वर्णन करने में काम-शास्त्र को कविता का रूप दे दिया है।

कवि में वर्णन करने की ऋद्भुत योग्यता है। उसने एक साधारण कथा को एक महाकाव्य का वर्णनीय विषय का रूप दे दिया है। भारतीय

भाजक्कारिकों ने श्रीहर्ष को सहाकवि कहकर सम्मानित किया है भीर कवि इस सम्मानका प्रधिकारी भी है। एक जनभुति है कि श्रीहण

सम्मट का भानजा (प्रथवा किसी दिश्ते में भाई) था। श्रीहर ने प्रएनी रचता (मेषभ) को श्रमिमानपूर्ण हृदय के साथ सम्मट को दिखलाया।

सम्मट ने खेदानुभव के साथ कहा कि यदि यह अन्य मभे अपने (काव्य

प्रकाश के) दीषाध्याय के जिल्लने से पहले देखने की मिलता ती मुक्ते हुसरे अन्थों में से दोषों के उदाहरण द्वाँढने का इतना प्रयास न करना

पंडता। किन्तु इस जनश्रुति में सत्यता का बहुत थोड़ा श्रंश प्रतीत होता है।

श्रीहर्ष में रिजष्ट रचना करने की आरी योग्यता है। यह भाषा के

प्रयोग में सिदहस्त भौर सुन्दर-मधुर माव-प्रकाशन में निपुण है। इसकी धनुषास की श्रोर श्रीभरुचि बहुत श्रधिक है। क्ष्मी कभी यह श्रन्यानु-प्राप्त की भी खुटा बाँध देता है। इसने सब उन्नीस प्रकार के खन्दों का

अयोग किया है जिन में से उपजाति श्रीर वंशस्थ अधिक आए हैं।

सुधाना--- हरविजय को खोषकर उपयुक्त सब महाकाव्यों पर सुप्रसिद्ध टीकाकार मिलनाथ ने टीकाएँ तिस्ती हैं।

# ग्रध्याय ६

## काव्य-निर्माता

(३७) वरसमिट्टि (४७२-४७३ ई०)-पद कोई बढ़ा प्रसिद्ध कि नहीं है। इसने वि॰ सन्वत् १२३ में मन्दसीर में स्थित सूर्य-मन्दिर की प्रशस्ति बिक्सी थी। इसमें गौडी रीति में बिखे हुए कुल ४४ पव हैं। इस प्रकार इसमें सम्बे समन्ने समास हैं, कभी-कभी सारी की सारी पंक्ति में एक ही समास चला गया है। कवि ने पद-पद में यह दिखलाने का प्रयत्न किया है कि यह काव्य के नियमों को भन्नो भाँति जानता है। इसने इस प्रशस्ति में दशपुर नगर का ऋौर वसन्त तथा शस्द् का वर्णन दिया है। कुछ छन्दों की संख्या बारह है और सब से श्रधिक प्रयुक्त वसन्ततिसका है। शय: एक ही बात तीन पर्चों में जाकर समाप्त हुई है किन्तु काव्य की श्रोष्ठ पद्धति में कोई घन्तर नहीं पड़ा। कभी-कभी इसकी रचना में अर्थ की मतिध्वनि पाई जाती है; उदाहरण के जिए, भवें रखोक के पहले तीन चरणों में, जिनमें राजा के सद्गुणों का वर्णन है, मृदु और मधुर ध्वनि से युक्त शब्द हैं,परन्तु चौथे चरण में,जिसमें उसके मीषण बीर्थ का वर्णन है, कठोर-श्रुतियुक्त शब्द हैं [द्विड्रप्तपचचपायैकदचः]। ११वें और १२वें पद्म में इसने का जिदास के मेधरूत और ऋतुसंहार का श्रजुकरण किया है।

(३८) सेतुबन्ध—यह कान्य महाशष्ट्री में है। कई विद्वानों की धारणा है कि इसे कवि ने कश्मीर के राजा प्रवरसेन द्वारा वितस्ताः (जेहजम) पर बनवाप हुए पुता की स्मृति को स्थायी बनाने के जिए

बिखा था। यह काबिदास की कृति कही जाती है। दगडी और बास ने इसकी बड़ी प्रशंसा की है। किन्तु दीर्घ समास तथा कृतिमतापूर्य

शैक्षी को देखकर विश्वास नहीं होता कि यह कानिदास की रचना है। (३६) कुमारदास का जानकीहरण (अवीं शताब्दी)

(क) जानकीहरग्रकान्य का पता इसके शब्द-प्रतिशब्द सिंहाबी प्रसु-वाद से लगा था। इसी के श्राधार पर पहले इसका प्रकाशन सी हुआ,

किन्तु अब दिख्य भारत में इसकी इस्त-क्रिक्ति प्रति भी मिस्र गई है। (ख) कहा जाता है कि इसका केखक खंका का कोई राजा (४१७-

२६) में था श्रीर काविदास की मृत्यु में उसका हाथ था। किन्तु ये बातें माननीय नहीं श्रवीत होतीं।

रघुवंश की है। प्रन्य को देखने से मात्म होता है कि कवि में वर्षान करने की मारी योग्यता है। इसमें जो वर्षानास्मक चित्र देखने को मिलते हैं उनमें से कुक्केक ये हैं—दशस्थ, उसकी पत्नियों क्योग क्योध्या का विक (सर्ग १) जलकीका वसका सर्थान्त सर्वास्त

(ग) अपनी काव्य के २५ सर्ग हैं। इसकी वथा वही है जो

क्रीर अयोध्या का चित्र (सर्ग 1), जलकी हा, वसन्त, स्थस्ति, रात्रि क्रीर प्रभात का (सर्ग ३), स्थिस्त का और रात्रि का (सर्ग ८), वर्षा ऋतुका (सर्ग १९) क्रीर पतक्कड़ का (सर्ग १२)।

(घ) कालिदास का प्रभाव—क्या विषय के निर्वाचन और क्या शैंकी के निर्धारण दोनों ही में लेखक पर कालिदास का प्रभाव परिकचित

होता है। यह मानना पहता है कि यह किन क्रिक्टिश का बढ़ा मक या और इसने विषय के साधारण प्रतिपादव<sup>9</sup> पूर्व रीति दोनों नातों में

उसका यथेष्ट अनुकरण किया। इसका 'स्वामिसम्मद्फलं हि मरहन' बाक्य काखिदास के 'प्रियेषु सीभाग्यफला हि चारता' ( कु० सं०

बाक्थ काखिदास के 'प्रियेषु सीभाग्यफला हि चाहता' (इ० सं० ४,१) वाक्य से विल्कुब मिन्नता है। जानकी इरग्र के सर्ग मर्ने

१ रघुवंश, सर्ग १२ को जानकी इरण के तत्तुल्य श्रंश-श्रंश े भिलाकर देखिये।

वर्षित विवाहित जीवन के भानन्द का चित्र कुमार संसद के खर्ग द वें में वर्षित ऐसे ही चित्र से मिलाकर देखना चाहिये।

- (ङ) शैली—(१) इसने वैदभी रीति का श्रवसम्बन स्तिया है। श्रनुपास पर इसका विशेष स्नेह है किन्तु यह कृत्रिमना की सीमा की नहीं पहुँचा है।
- (२) इस कवि की विशेषता सौन्द्र में है। प्रो ए. वी कीथ का काथन है कि इसकी रचना में सुन्दर सुन्दर अलंकारों की प्रसुरता है जो मधुर वचनोए-यास के द्वारा अभि यक्त किए गए हैं। साथ ही इसकी रचना में ध्वनि (स्वनन) और जुन्द का वह चमत्कार है जो संस्कृत को जोड़ कर किसी अन्य भाषा में उत्पन्न करने की शक्कि नहीं है।
- (३) यह सुन्दर चित्र तथा रमणीय परिस्थितियां चित्रित करने की शक्ति रखता है:---

पश्यन् हतो मन्मश्याणपातैः, शक्तो विधातुं न निमीखचसुः। ऊरू विधाना हि इतौ कथं तावित्यास तस्यां सुमतेविंतर्कः ।।

निम्निकिसित पद्य में किशोर राम का एक सुन्दर चित्र उतारा गया है:---

> न स राम इह कव यात इत्यनुयुक्तो वनितासिरप्रतः। निजहस्तपुटानृताननो, विद्वेऽजीकनिकीनमर्भकः ।

१ संस्कृत साहित्य का इतिहास ( इंग्लिश ) ( १६२८ ), पृष्ठ १२१। २ ब्रह्मा ने उन जंघात्रों को कैसे बनाया होगा ? यदि उसने अनपर निगाइ डाली होगी तो वह काम के बाखों से विद्ध हो जाना चाहिए या और यदि उसने आंख मींचली होगी तो वह बना नहीं सकता था। इस प्रकार प्रतिभाशाली पुरुष भी उस (स्त्री) के विषय में विचार करता हुआ संशय मन्न था।

२ सामने खड़ी हुई स्त्रियों ने पूछा, क्या राम यहाँ नहीं है ? वह कहां

- (४) यह न्याकरण का बढ़ा विद्वान् है, और इजवर्म (Furrow) जैसे अप्रसिद्ध पदों का प्रयोग करता है। यह काशिका में से अवक्षत और सर्माविध् जैसे अप्रसिद्ध प्रयोग सेता है। यह प्रयत्नोहर, जम्पती और सौरू यराजिक जैसे विश्व-प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग करता है। निस्सन्देह साथा पर इसका अधिकार बहुत भारी था।
- (२) छन्दों के प्रयोग में यह बड़ा निपुण है। सर्ग २, ६ और १० में रखोक तथा सर्ग ३, ४, ६, और १२ में वंशस्य प्रधान है।
- (च) कास—(१) इसे काशिका वृत्ति ( लगसग ६४० ई०) का पता था, यह तो सन्देह में परे हैं।
- (२) यह माघ से प्राचीन है क्योंकि माघ में इसके एक पद्य की इसाय दिखाई देती है।
- (३) वासन ( २०० ई० ) ने वाक्य के प्रारम्भ में 'खलु' शब्द के प्रयोग को दूषित बताया है; पर ऐसा प्रयोग कुमारदास की रचना में पाया जाता है। अत: विश्वास होता है कि वासन को इसका पताथा।
  - (४) राजशेखर (१०० ई०) इसके यश को स्वीकार करता हुआ। कहता है:—

जानकोहरणं कर्तुं रधुवंशे स्थिते सुवि। कविः कुमारदासरच रावखश्च यदि समः॥

श्रतः कुमारदास को ६४० श्रीर ७०० ई० के सध्य में कहीं रख सकते हैं।

(४०) बाक्षपति का गरद्धवह (८ वीं शताब्दी का प्रारम्भ)— गडद्धवह ( गौद्धवष ) प्राकृत-कान्य है जिसे ८ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में बाक् पति ने बिखा था । इसमें कवि के बाश्रयदाता कजीज के अधीरवर यशोधर्मा द्वारा गौद-नरेश के प्राजित होने का वर्णन है

गया है ? बालक (राम) ने श्रापने हाथों से श्रापना मुँह छिपाकर भूठ मूठ की श्राप्त मिचीनी खेली।

इसमें सम्बे सम्मास हैं जिन्से प्रकट होता है कि कृषिम शैंसी के विकास में प्राकृत कविता किस प्रकार संस्कृत-कविता के साथ साथ चसती रही। वाक्पति भवभृति का ऋगी है।

(४१) कविशाज कुन राघवपारहवीय (१२ वीं शताब्दी)— इस कि को सूरि या परिदेत भी कहते हैं। ऐसा पतीत होता है कि इसका लेखक कादम्ब-कामदेव ( बगभग ११६० हैं०) के आश्रय में रहता था। इस काव्य में रतिष के बल से रामायण और महाआरत की दी भिन्न मिन्न कथाएं एक साथ बखती हैं। कि वे चे यह एक ऐसा कठिन काम करके दिखाया है जो संस्कृत को छोड़ जगत् की किसी अन्य भाषा में देखने को नहीं मिखता, पाठक के मनोदिनोदार्थ एक बहाइरण दिया जाता है—

नृषेगा कन्या जनकेन दिस्तिताम् , श्रथोनिजां सम्मायतुः स्वरं वरे । द्विजनक्षेण स धर्मनन्दनः सहानुजस्तां सुवमण्यनीयतयः ॥

कवि ओर देका कहता है कि वजीकि के प्रयोग में सुवन्धु और बाथा की सीरकर उसके जोड़ का नृसरा कोई नहीं है।

(४२) हरतत्त सृदिकृत राधव नेषधीय—इसका रखना काल पता नहीं है। इसमें भी श्लेष द्वारा राम और नल की कथा का एक साथ वर्णन है।

(४३) चिद्म्बर कुन याद्वीय राघवपायः वीय - यह भी चोक-

१ दिनोत्तम (विश्वामित्र) महागज जनक द्वारा दी जाने वासी अयोनिजा कन्या को प्राप्त करने के लिये छोटे भाई सहित इस धर्म-नन्दन (राम) को स्वयंवर मूमि में लाए।

दिनोत्तम (ब्यास ) पिता द्वारा दी नाने वाली श्रमोनिना कन्या को माप्त कराने के लिए छोटे भाइयां सहित उस धर्मपुत्र ( श्रिष्टिर ) को स्वयंवर भिम में लाए।

विवय नहीं है। इसमें श्लेष हारा रामायस, महाभारत भीर भागबत की कथा का एक साथ वर्धन है।

- (४४) इतायुषकृत कविरहस्य—साहिस्य की दृष्टि से यह महस्व-शाजी नहीं है। इसकी रचना १० वीं शताब्दी में कियाओं की रूपावजी के नियम सममाने के जिए की गई थी। प्रसङ्घ से यह राष्ट्रकृटवंशीय शृष कृष्या ( १४०-१६ ई० ) की प्रशस्ति का भी काम देता है।
- (४४) मेग्ठ—(जो भत् मेग्ठ श्रीर हस्तिपक के नाम से भी प्रस्यात हैं)। नृप सातुगुप्त ने इसके हयशीववध की बड़ी प्रशंखा की है। वालमीकि सेग्ड, अवसूर्व श्रीर राजशेखर इन ब्राध्यात्मिक गुरुश्रों की श्रेगी में मेग्ड को तूसरे स्थान पर श्रारूड होने का सीभाग्य प्राप्त है। एड्ड ने इसे सुबन्ध, भारति श्रीर बाग की कचा में बैठाया है। सुभाषित भागहागारों में इसके नाम से उद्घृत कई सुन्दर प्रधामितते हैं। यह छुटी शताब्दी के श्रीन्यम माग में हुआ होगा।
- (४६) सःत्रुप्तः कहरण के अनुसार थह काश्मीराधिपति प्रवर-सेन का पूर्वगामी था। कोई कोई इसे धीर काजिदास को एक ही व्यक्ति मानते हैं किन्तु यह बात मानने यांग्य नहीं लंखती। इसके काज का पता नहीं। कहा जाता है कि इसने भरत के नाट्यशास्त्र पर टीका जिखी थी। अब इस टीका के उदाहरण मात्र सिजते हैं।
- (४७) भौमक का रावणा जुँ तीय (ई० वी ७ वीं शताब्दी के आसपास-इसमें २७ सर्ग हैं श्रोर रावण तथा कार्ववीर्य शर्ज के कबाद की कथा है। कि का मुख्य उद्देश्य व्याकरण के नियमों का व्याख्यान करना है।
- (४८) शिवस्वामी का कण्कताम्युद्य (६ वी शतः । इनि )—
  यह एक रोच इ बोद्धकान्य है किन्तु खोकप्रिय नहीं है। इसका रचिता
  शिवस्वामी बोद्ध था, जिसने इसे काश्मीर-पति अवन्तिवर्मी के आश्रय
  में रहकर र वी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जिस्सा था। इमकी कथा अव-दानशतक में आई हुई एक कथा पर आश्रित है और इसमें ( चिंगा के

किसी राजा के बौद्धमें की दीशा लेने का वर्शन है। कवि पर भारिद भौर माघ का प्रसाद पड़ा दिलाई देता है। इसमें हर्षकृत नागानन्द की छोर भी संकेत पाया जाता है।

- (४६) कार्म्बरीकथासार (६ वी शताब्दी)—इसका लेखक कारमीर में ६ वीं शताब्दी में होने वाला कवि श्रिभनन्द है। यह काव्य के रूप में बाग्र की कार्मवरी का सार है।
- (४०) लोमेन्द्र (११ वी ातावरी)—इसने १०३७ ई० में मारत-मन्जरी ( महाभारत का सार ) और १०६६ ई० में दशावतार चरित की रचना की। इसने खुद्ध को नौथाँ अवतार माना है। इसने रामाथण-मंजरी ( रामायण का सार ) और पर्य-कादम्बरी भी जिस्ती थी। यह कारमीर का निवासी था।
- (४१) मंत्र का श्रीकराठचरित्र (१२ वीं शतः व्ही)—इस काव्य में २४ सर्ग हैं। इसमें श्रीकराठ (शिव) द्वारा त्रिपुरासुर की परा-जय का वर्णन है। मङ्क काश्मीर का रहने वाला था, और १२ वीं शताब्दी में हुआ था।
- (४२) रामचन्द्रकृत रिमकरंजन (१४४२ ई०)—इसकी रचना श्रयोध्या में १४४२ ई० में हुई। इस काव्य का सौन्दर्य इस बात में है कि इसके पद्यों को एक श्रोर से षड़िये तो श्रङ्कारमय काव्य प्रतीत होगा, श्रीर दूसरी श्रोर से पढ़िये तो साधु-जीवन की श्रशंसा मिलीगी। इसकी तुन्नना मैदीना निवासी विश्वोन के श्रपने गुरु मोसस बैसीवा के उत्पर विषे श्रोक-गीत से हो सकती है जिसे चाहे इटैबियन भाषा का काव्य भानकर पड़को चाहे हिन का।
- (४३) कतिपय जैन-प्रन्थ---कुछ महत्त्वपूर्ण जैनप्रन्थ भी प्राप्त हैं, किन्तु ने अधिक बोकप्रिय नहीं हैं। यहां उनका साधारण उरुकेख कर देना पर्याप्त होगा।
- (क) वादिराजकृत यशोधरचरित । इसकी रचना १० वीं शताब्दी में हुई थी । इसमें सब चारसर्ग स्रोर २१६ रखोक हैं ।

(स) देसचन्द्र का ( ११६०-११७२ ई० ) त्रिमच्टिशसाका पुरु-वचरित ।

इस प्रनय में दस पर्व हैं जिनमें जैनधर्म के नेसट ६६ श्रेष्ठ पुरुषों के जीवन-चिन्त विश्वित हैं। उनमें से २४ जिन, १२ चक्कवर्ती, ६ वासु-देव, ६ बजदेव थार ६ विष्युद्धिर् हैं ]। यह प्रमध विस्तृत श्रीर चिक्त उकता देने वाजा होते हुए भी महत्त्वपूर्ण है।

(ग) हिरिचन्द्र का अभैशर्माभ्युद्य। इस अन्थ में २९ सर्ग हैं। इसके निर्माणकाल का पदा नहीं है। इसमें तेरहवें तीर्थक्कर अर्मनाथ कर जीवन विश्वीत है।

(४४) ईमा की छठी शताब्दी में संस्कृत के पुतकत्थान का बार। (India what can it teach us) 'इंग्लिंड्या वर् कैन इर्

दीच् अस' नामक अपने प्रन्थ में प्रोट भैक्समूलार ने बड़ी योग्यता के साथ यह बाद प्रतिपादित किया है कि ईसा की छठी शताब्दी के मध्य में संस्कृत का पुनरुखान हुआ। अनेक श्रुटियाँ होने पर भी कई साल तक यह बाद चेत्र में इटा रहा।

श्री० मैक्समूबर की मुब स्थापका यह थी कि शक ( सिथियन )
तथा श्रम्य विदेशियों के श्राक्रमण के कारण ईसवी सन् की पहिंची दो
शताब्दियों में संस्कृत भाषा सोती रही। परन्तु इस सिद्धान्त में वदय-माण श्रदियाँ थीं:—

- (1) सिथियमीं ने भारत का केवल पाँचवां भाग विजय किया था।
- (२) वे ओग श्रापने जीते हुए देशों में भी स्वयं शीन ही हिन्दू हो गये थे

उन्होंने केवल हिन्दू नाम ही नहीं अपना लिए थे, ब्रत्युत हिन्दू भाषा (संस्कृत) और हिन्दू धर्म भी अपना लिया था। उपभदत्त (ऋषभदत्त) नामक एक सिथियन वीर ने तो संस्कृत और शाइत की

(ऋषभदत्त) नामक एक सिथियन बीर ने ती संस्कृत और शिक्षत की मिली-जुकी भाषा में अपने नीर्य-कर्मभी उत्कीर्यो करवाए थे। कलिष्क स्वयं बौद्धधर्म का बहत बड़ा श्रीभभाषक था। (३) थह बात निर्विदाद मानी जाती है कि इन्हीं राजाओं के संरक्षण में मुख्या में भारत की जातीय बास्तुकता और शिल्पकता (Sculpture) ने परम उरक्षण प्राप्त किया था। प्राप्तिक श्रनुसन्धानों ने ता मैक्समूजरीय इस सिद्धानन का अन्त

हों कर विया है। इस देख चुके हैं कि बीद महाकवि अश्वयोष हैसा की प्रथम शताबदी में ही हुआ और उस समय संस्कृत का इतना बोख-बाला था कि उसे भी अपने धर्मी प्रेय के प्रन्य संस्कृत में ही बिखने पद्दे। तिरनार भीर नासिक दोनों स्थानों के शिलालेख ईसा की दूसरी शकाब्दी के हैं (जो अब उपकव्य हुए हैं ) वे मार्जित काब्य-शैंकी में जिले हुए हैं। कई दृष्टियों से इनकी शेखी की तुलना श्रेणय संस्कृत के कथा-काव्यों की तथा गदा-काव्यों की शैंची के साथ की जा सकती है। ये लेख निश्चय रूप से सिद्ध करते हैं कि तस्कालीन राजाओं के दर्वारों में संस्कृत कान्यों की रचना खूब होती दीगी। सच तो यह है कि ईला की दूसरी शतःब्दी के पीछे आने वाली शताब्दियों में भी संस्कृत कास्य के निर्माण का कार्य निरन्तर जारी रहा। हरिषेण विश्वित ३४० ई० वाली समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से पता चलता है कि वह कवियों का बडा आदर करने वाला और स्वयं कवि था। उसकी प्रशस्ति में कहीं कहीं वैदर्भा शैजो है (जैसी काबिदास श्रीर दरही के प्रन्थों में है) और कहीं कहीं खरने खरने समासों का गद्य है ( एक समास तो ऐसा है जिसमें एक सौ बीस से भी अधिक वर्ष हैं )। इसके अतिरिक्त गुष्तकाल के अनेक शिलालेख मिले हैं जो काव्य शैली में लिखे हैं। शिखाबेची के इन प्रमाखों से पूर्वनया प्रमाखित होता है कि ईसा की बुडी शताब्दी तक संस्कृत कभी नहीं सोईं। ईसा की पहली घौर दूसरी शताब्दी में इसके सीने की शक्का का अवसर तो और भी कम रह जाता है।

प्रो॰ सेक्समूजर का मुख्य विषय था कि ईसा की छठी शताब्दी का मध्यकाल संस्कृत कान्य के इतिहास में सुवर्ष युग था। सेक्समूजर की इस घारणा का आधार फर्जु सन (Fergusson) महोदय की वह स्थापना प्रतीत होती है जिसमें उन्होंने कहा है कि उउजैन के विक्रमा- हिस्य नामक किसी राजा ने १४४ ई० में सिथियमों को परास्त करके उन्हें भारत से निकाल दिया घौर घरनी विजय की स्मृति में निकास सम्वत् प्रवर्तित किया घौर साथ ही पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के प्रयोजन से हसे ६०० वर्ष पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के प्रयोजन से हसे ६०० वर्ष पुराता प्रसिद्ध किया । परन्तु फ्लीट (Fleet) महोदय ने शिलाक्षेत्रों का गहन घनुसन्धान करके घव यह निर्धान्तवमा सिद्ध कर दिया है कि ५०१ ० पू० वाला भारतीय सम्वत उक्त विक्रमादित्य से कम से कम सो साल पहले अवस्य प्रवित्त या, तथा छुडी शताब्डी के सध्य में सिथियनों को पश्चिमी भारत से निकालने की भी कोई सम्भावना प्रतीत नहीं होती; कारण, भारत के इस भाग पर गुप्तवंशीय नृषों का प्रधिकान था ईसा की छुठी शताब्दी के सध्य में प्रम्य विदेशी लोग प्रधीत हूण घवस्य पश्चिमी भारत से निकाले गए थे; परन्तु उनका विलेता कोई विक्रमादित्य नहीं, यशोधमी विष्णुवर्धन था।

भो॰ मैक्समूलर ने अनुमान किया था कि विक्रमादित्य के दर्बार के काजिदास श्रादि नादित्विक रत्नों ने ईसा की जुठी शताब्दी के मध्य में संस्कृत को पुनरुउजीविक किया द्वीगा; परन्तु श्रम इतिहास में छठी

१ विद्वानों को इस स्थापना पर प्रारम्भ से ही सन्देह था। इतिहास में ऐसे किसी अन्य सम्बत् का वर्णन नहीं मिलता जो पुरातनता के नाम पर प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए, या किसी अन्य कारण से, भवर्तन के समय ही पर्याप्त प्राचीन प्रसिद्ध किया गया हो। प्रश्न उठता है छः सी साल प्राचीन ही क्यों प्रसिद्ध किया गया ? हजार साल या और अधिक प्राचीन क्यों नहीं ?

श्राताब्दी के विक्रमादित्य का चिन्ह नहीं मिलता है। रही काजिदास की बात ? अन्य प्रभागों के आधार पर उसका कास इटी शताब्दी से पर्याप्त पूर्व सिद्ध किया जा सकता है। इसके भी अमाना हैं कि ईसा पूर्व की पहली शताब्दी में संस्कृत साहित्य में जितनी प्रगति थी उसनी हैसा के पश्चात की इटी शताब्दी में नहीं।

### अध्याय १०

# संगीत-काव्य (Lyrrcs) श्रीर सृक्ति-सन्दर्भ

(५५) संगीत-कान्य (खंड कान्य) का त्राविर्माव

संगीत-कार्य का इतिवृत्त प्रायः काबिदास के मेबदूत और ऋतु-संहार से प्रारम्भ किया जाता है; परन्तु इस श्रवस्था में उस सारे श्रेषय-संस्कृत के संगीत-कार्य के श्राधार की उपेका हो जाती है जिसकी भार ऋरवेद के काब तक क्वी मई है।

भारतीय संगीत काव्य पाँच प्रकार का है और उसे पाँच ही युगों में विभक्त किया जाता है।

(१) ऋग्वेदीय काल का नि:श्वसित मंगीत काव्य—यह श्रंशतः धार्मिक भावना प्रधान और श्रंशतः चौकिक कामना प्रधान है। कभी-कभी वीररस के विषय को धार्मिक तत्त्व से मिश्रित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए परम रमगीय च्या-स्क, विपाशा श्रौर श्रुतदी नदियों की स्तुति से पूर्ण वीररसमय संगीत (खंड) काव्य (Lyrics) या सुदास की विजय का वीररसमय श्रुतवाक देखा जा

१ संगीत (खंड) काव्य का प्रधान लक्त्या यह है कि इसमें अर्थ-सम्बन्ध से परस्पर सम्बद्ध अनेक पद्यों की बहुत लम्बी माला नहीं होती े, अपित इसमें किसी प्रेम-घटना का या किसी रस का वर्णन करने गाला कोई छोटा सा शब्दचित्र रहता है। र अलौकिक शक्ति प्रेरित (Inspired)

सकता है। इन कान्यों (Lyrics) में ऋषियों (Seers) के निर्धात उद्गार भरे हुए हैं जो प्रायः प्रकृति की उपकारिणी शक्तियों के वशीमृत होकत प्रकट किए गए हैं। ये मन्त्र बहुत सोच का चुने हुए इंदों में रचे गए हैं जिनमें प्राय: प्रन्त्यानुप्रास भी पाया जाता है थीर जो गाए भी जा सकते हैं।

- (२) भक्तिरसमय संगीत-काञ्य इस भेद के उदाहरण श्राधिक्य के साथ बौद तथा उपनिषद् ग्रंथों में पाए जात हैं जिनमें नवीनधर्म की प्राप्ति होने पर हृदय का विस्मय सहसा संगीत-काष्य के पद्य के रूप में प्रकट हो जाता है।
- पक्ट हो जाता है। <u>क्रिंड</u> २) ऐनिहासिक (Epic) या भावुक (Sentimental) संगीत काट्य—इस जाति के डदाहरण महाभारत में और उससे भी अधिक रामायण में मक्कति-वर्णनों में उपलब्ध होते हैं।
- (४) कपक-माहित्य का विविवत शृंगारर सपूर्ण संगीत-काट :— इस अंशी में वे खोक आते हैं जो रूपकों के पानों द्वारा प्रेमादि का वर्णन काने के खिए बोले जाते हैं। यह अंशी अस सोपान का काम देती है जिस पर पैर रख कर मिक्स्स के संगीत-काव्य से या ऐति-हासिक संगीत-काव्य में उठकर मर्नृहिति और प्रमुख जैसे उच्चेकाजीन कवियों की श्रेशी में प्रवेश किया जाता है। इन कवियों के हाथों में पहुँच कर संगीत-काव्य सहित्य का एक परतन्त्र श्रंग न रह कर स्वतंत्र श्रद्धी वन गया है।
- (४) उन्जीकालीन कियों का संकीशों शृङ्गार समय या रहस्यमय संगंत-कान्य—इस छोट में पहुँच कर संगीत-कान्य में शृङ्गारस थीर चार्मिक भावना का ऐसा सन्मिश्रम पाया जाता है जिसमें यह माल्म करना दुस्साध्य है कि खिस्रते समय खेसक में रित का अतिरे क्या अयवा भक्ति का। मिक्रस वासे या ऐतिहासिक संगीत कान्य के साथ इसकी तुलाना करके देखते हैं, तो इसमें शृङ्गारस की या प्रकृति के अथवा किसी स्त्री के सौंद्र्य के अत्युक्तियुक्ष वर्णनों की अधिकता पाते

हैं। ये संगीत-काष्य कवियों की महती निरीचण सम्गति तथा तीव अनुभूति के साची हैं। इनमें से कई प्रतिपाद्य प्रर्थ की बाह्य करपना की दृष्टि से सुषमाशाबी दुर्बंभ रत्न हैं। मानवीय जीवन तथा प्रेम-तस्व को

्रिसियक करने के लिए इनमें बातक, चकीर, धक्रवास इरपादि नाला नश्रश्वरों को वका-श्रोता बनाया गया है। इस सारे संगोत-काव्य में पशु-वर्चों, खता-पादम इत्यादि द्वारा बहा सहस्वपूर्ण कीम लिया गया है और कविकृत उनका वर्णन बहा ही धमत्कारों है। इस श्रथ्याय में इमारे वर्णन का चेत्रफल उर्ध्वकालीन उन्हीं कवियों तक सीमित रहेगा जिन्होंने संगात-काव्य को साहित्य-संसार में स्वतन्त्र शङ्की स्वीकार काके कुक्

### संगीत-काव्य के कर्ता

क्तिका है।

(४६)शृङ्गारति तक-इसका कर्ता कालिदास कहा जाता है, परंतु इसका प्रमाण नहीं मिलता है। इसमें केवल तेईस ।२३) पथ हैं। इसका कोई कोई पद्य वस्तुतः बड़ा ही हृदयङ्गम है। एक नमूना देखिए:—

> इयं न्याधायते बाला अरूरस्याः कार्मुकायते । कदालाश्च शरायन्ते मनो मे हरिणायते ॥

फिर देखिए। कवि को शिकायत है कि सुंदरी के अन्थ अवयवों का निर्माण मृदुत अमनों से कर ह उसके हृद्य की रचना पाषाण से क्यों की गई:--

इन्दीवरेया नयनं मुखमम्बुजेन कुन्देन दन्तमधरं नवपलुवेन। श्रंगानि चम्पकदलें: स विधाय वेधाः कांते ! कथं घटितवानुपलेन चेतः ! काजिदास के नाम से शसिद्ध एक श्रीर संगीत-कान्य है---राचल-कान्य, परन्तु यह पूर्वोक्ट कान्य से श्रस्यन्त श्रपकृष्ट है श्रीर निश्वय

१. कालिदास के सुप्रसिद्ध सगीत कान्यों मेघदूत श्रीर ऋदुसंहार के लिए खंड २० वां २१ देखिए।

ही कालिदास की इति होने की प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

(४७) घटकपर-इसके रचिया का नाम भी वही है जो इस काल्य का है—घटकपर । इसमें कुल २२ पण हैं। घटकपर का नाम विक्रमादित्य के नौ रत्नों में लिया जाता है। श्रान्तिम पद्य में किन ने साभिमान कहा है कि यदि कोई मुक्तसे अच्छे यमकालंकार की रचना करके दिखलाए तो में उसके लिए घड़े के ठांकरे में पानी भर कर जाने को तैयार हूँ। इस काल्य का विषय सेघद्त से विरक्क उत्तटा है अर्थान इसमें एक विरहिशी वर्षा ऋतु शाने पर मेस के द्वारा श्रपने पति को सन्देश भेजती है।

(४८) हाल की सतसई [सरतराती]—यह महाराष्ट्री भारत का अवन्थ कान्य है क्योंकि इसमें परस्पर सम्बद्ध सात सी पद्य है। इसका कर्ता हाल या सातवाहन प्रसिद्ध है। कहा नहीं जा सकता कि सातवाहन या हाल इन पद्यों का रचियता है या केवल संभदकत्ती है। यह सतसई ईसवी सन् की प्रारम्भिक शताब्दियों से मम्बन्ध रसती है परन्तु इसके लिए कोई विशिष्ट काल निर्णीत नहीं किया जा सकता। हर्षचित की सूमिका में नाण ने इसकी अशंसा की है।

यह सतसई सर्वसाधारण जनता का कोई काव्य नहीं है, कारण, इसकी रचना कृत्रिम तथा मनोयोग के साथ अध्ययन की हुई भाषा में हुई है। वर्णनीय विषयों में विविधविधता विद्यमान है। यही कारण है कि इसमें गोय-गोतिका, व्याध-स्त्रियों, मालिन, हस्तिशत्योजीवी इत्यादि विभिन्न श्रोंणयों के स्त्री-पुरुषों के मनोरक्षक तथा विश्मयोत्यादक वर्णन है, प्रकृति के जीचन-कोमनीय दश्य श्रंकित हैं जिनमें कभी-कभी श्रद्धारस्य का संस्पर्श पाया जाता है तो कभी वे उससे विद्कृत विविक्ष देखे जाते हैं। कहीं-कहीं शिचायद पद्य भी सामने आ जाते हैं। उदाहरणार्थ, एक प्रोधित-पतिका निश्मार्थित से प्रार्थना करती है कि तू ने जिन किरणों से मेरे जीचन-विद्यम का स्पर्श किया है बन्हीं से मेरा भी स्पर्श करे। एक प्रवत्स्यद्धर्म-विद्यम का स्पर्श किया है बन्हीं से मेरा भी स्पर्श करे। एक प्रवत्स्यद्धर्म-

का चाइसी है कि लदा रात ही वनी रहे. दिन कभी न निकन्ने क्योंकि प्रसात काल में उसका जीवन-माथ विदेश जाने को तैयार है। कोई नृषातुर <sup>4</sup>पथिक' किसी उद्यद्यौदना कन्या को कुए' पर पानी भरती हुई देखकर इसमे पानी पिलाने को इहता है आँर उसके सुन्दर बहन को देर तक देखते रहने का प्रवसर प्राप्त काने के लिए प्रपने चुक्लू में से पाना गिराने इत्यता है; जो इच्छा पथिक के सन में थी उसी इच्छा से पानी पिछाने वाली भी उसके चुक्ल में पतली घार से पानी हालना प्रारम्भ करती है। वर्षा ऋतु के वर्णन में कुसुमों पर हिरेफों के गुंजारने का मृषजाधार वर्षा में मोरों और कीओं के हुर्प मनाने का और साभिजाय हरियों व कवियों के अपनी सहचारियों के वलाश करने का वर्णन बड़ा ही हृद्धयहारी है। नीति-सम्बन्धी सदुक्ति का उदाहरण खेना हो भो सुनिए— कपरा की श्रापना धन इतना ही उपयोगी है जितना पथिक को श्रापनी छाया। जगत में बहरे और अन्धे ही धन्य हैं; स्योंकि बहरे कटुशब्द सुनने से श्रीर श्रन्थे कुरूप को देखने से बचे हुए हैं ।" कहीं कहीं नाटकीय यरिस्थितियाँ भी विचित्र मिलता हैं:--एक कुशब-मति स्त्री बहाना करती है कि मुभे विच्छू ने काट खिया है; इस बहाने का कारण केवस यह है कि इसके द्वारा उसे उस वंद्य के दर जाने का श्रवसर मिल

अनुकर्गा—प्रकाश में आए हुए अनुकृत प्रन्थों में से सब से अधिक मिलड़ प्रन्थ गोवर्धन की आर्याससराती है। इसकी रचना ईसा की दिन वी शताब्दी के उत्तरार्ध में यंगाल के महीपति तादमणसेन के दरबार में हुई थी। इसमें सात सी सुक्तक पद्य हैं जो अकारादि के कम से रखे गए हैं। सारे प्रन्थ में अकारस प्रधान है। इसके अध्यायों को वृज्या का नाम दिया गया है। ध्वनि सिद्धान्त में विशेष पचपात होने के कारण तीसक ने अन्योक्ति (व्यवहित Indirect व्यक्षना) का बहुत प्रयोग किया है। जैसे शम्भ (११०० ई०) की अन्योक्तिस्करकता में या

जाएगा जिसके साथ उसका प्रेम है।

वीरेश्वर ' के अन्याक्तिशतक में वेले ही इसमें भी प्राय. श्रङ्गास्सस की व्यक्षना गूटरीति से की गई है। यह संस्कृत में है: पराहु मृत्य की हिंष्ट से हाल की सत्सई से घट कर है।

प्क और श्रातुकृत सन्य दिन्दी में विहारी की सतसई है। इपमें सगभग सात सी दांहे हैं जिनमें श्रद्धारस्य प्रधान है। इसमें नायक के सम्बन्ध से विविध परिस्थितियों में विभिन्न सनो-वेगों से उत्यन्त होते वाजे नायिका के नाना रूपों के चित्र श्रांत्रत किये गए हैं।

(४६) भए इरि—सङ्गीत-काच्य के इतिहास में भतुं हो है का स्थान केवल कालिदास से वृसरे सम्बर पर है। उसके तीन हो शतक मिस्स हैं—श्रङ्गार शतक, नीतिशतक और वैराष्यशतक। पहले शतक में प्रेम का वृसरे में नीति ( Moral policy ) का और तीसरे में वैराप्य का वर्णन है। इनमें से प्रत्येक में सो से कुछ अधिक हो पण पाए जाते हैं, परन्तु यह कहना कठिन है कि वे सब मतुं हिर की ही रचना है। इनमें से कुछ शकुन्तला, सुद्राशचस और तन्त्रालगायिका में भी आए हैं। कुछ ऐसे मी हैं जो स्कि सन्दर्भों में किसी भ्रम्य रचितत के नाम से संगृहीत हैं र । चाहे उसके नीति और वैराग्यशतक में किसो भ्रम्य रचितता के नाम से संगृहीत हैं र । चाहे उसके नीति और वैराग्यशतक में किसो भ्रम्य रचितता के नाम से संगृहीत हैं र । चाहे उसके नीति और वैराग्यशतक में किसो भ्रम्य रचितता के मो रखों ह संगृहीत हों; परन्तु श्रङ्गारशतक उसी के उप र मस्तिष्क की उपजा प्रतीत होती है ।

यह भर्त हिर कीन था ? इन शतकों के रचियता के जीवन के बारे में बहुत कम बातें ज्ञाद होता हैं। जनश्रुति से भी कुछ श्रद्धी सहायता नहीं मिजदी है यह भर्त हिर कीनला भर्त हिर था, इतना तक ठोक ठीक मालूम नहीं। चीनो यात्री इत्सिङ्ग ने वाक्यपदीय के कसी भर्त हिर नामक एक वैयाकरण की मृत्यु ६१४ ई० में बिखी है। यह भी विखा है कि उसने वैकानस जीवन के श्रानन्द की तथा गृहस्य-जीवन के प्रमोद की हिसस्में

१ इसके काल का पता नहीं है।

२ स्कित-सन्दर्भों में प्रायः परस्पर विरोध भी देखा जाता है, श्रतः इम उनके साद्य पर श्राधिक विश्वास नहीं कर सकते हैं।

से बने मूजे पर कई कोटे खाए थे। इसी लाइय पर प्रो॰ मैनसमूलर (Max Muler) ने विचार प्रकट किया है कि कदाचित यही मर्नृ इहि इन तोनों शतकां का कर्ता हो। चाहे उक्त प्रोफेसर लाहब के अनुमान में कुछ सत्यांश हो तथापि यह निश्चित रूप में प्रहण नहीं हो सकता, नयों कि इन शतकों का रचयिता कोई बौद्ध नहीं, प्रस्युत नेदान्तसम्प्रदाय का एक श्रद्धालु शिवोपासक है। बहुत सम्भव है कि इस्लिङ्ग ने इम शतकों के निषय में कुछ न सुना हो या जान-वृक्तकर इनकी उपेना कर दी हो।

शैली-अर्ह हि का प्रत्येक श्लोक खाबरायमयी एकतन्त्री कितता है और इतनी लामग्री से पूर्ण है कि उससे इंग्लिश का एक चतुर्दश-पढ़ी पद्य (Sonnet) बन सकता है । ऐसा घद्भुत कार्य कर के दिख-खाना कुछ असम्भव नहीं है, नयीं कि संस्कृत साथा में गागर में सागर भरने की अलाबारण योग्यता है और भर्न हिर निस्सन्दंद इस विषय में बढ़ा ही निपुर्ण हैं। उसके नीतिशतक में बढ़ी सुन्दर एवं शिक्षाप्रद कविता है। देखिए महापुरुष का खन्नण बनाते हुए क्या जिखा है:--

विपदि धैर्यमथाम्युद्ये समा
सद्सि वास्पदुता युधि विक्रमः।
यशसि चाभिरुचिन्धंसनं श्रुतौ,
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥
वैराभ्य शतक में विरक्कत ही कुछ श्रीर कहा है :—
श्राकान्तं मरणेन जन्म जरसा चास्युत्तमं यौवनं,
सन्तोषो धनिक्षप्सया शमसुखं प्रौडाङ्गना-विश्वमै.।
स्रौक्षेमंस्सरिभिर्युणा वनसुवो न्याक्षेनुंपा दुर्जनै,

१ विवित्त में घेर्य, शम्यत्ति मे ज्ञमा, सभा में वाक्चातुर्य, युद्ध में पराक्रम, यश के लिये अभिलाशा और श्रुति के अध्ययनादि का व्यसन-ये बातें महापुरुषा में स्वाभाविक होती हैं।

रस्थैयें विभूतयोऽप्युपद्दता प्रस्तं न कि केन या' ॥ वसके मिय छुन्द शार्द् बविकीडित और शिखरिसी हैं।

समय — यदि इन शतकों का रचयिता भर्नु हि वाक्यवदीय का कत्ती भर्नु हिरि ही न माना जाए तो इस भर्नु हिरि के समय के विषय में कुछ माल्म नहीं। कुछ किंवदन्तियों के अनुसार वह प्रसिद्ध नृपति विक्रमादिख का माई था; परन्तु इतने से उसके काल का संशोधन करने में अधिक सहायना नहीं मिलती। कोई-कोई कहते हैं महिकाव्य का प्रश्रेता भहि हो मर्नु हहि है; परन्तु इस कथन का पोषक मो पर्याप्त प्रमाण प्राप्य नहीं है।

(६०) श्रमह (ईसा की ७वी रा०)—इस कवि के श्रमह श्रीर श्रमहक दोनों नाम मिलते हैं। इसके काव्य श्रमह-शतक के चार संस्करण मिलते हैं जिनमें १० से लेकर १११ तक रखीक हैं। इन में से १९ पद्य सब संस्करणों में एक से पाए जाते हैं; परन्तु क्रम में बढ़ा मेद पाया जाता है। सूक्ति-संप्रहों में इसके नाम से संगुद्दीत श्लोकों का मेज किसी संस्करण से नहीं होता है। श्रतः निश्चय के साथ श्रमजी अन्य के पाड का पता जनाना श्रमम्मव है। इसके टीकाकार श्रानु ननाथ (१२१४ है०) ने जो पाड माना है संभव है, वही बहुत कुछ प्रमाणिक पाठ हो।

टीकाएँ — किंवदन्ती है कि शङ्कराचार्य ने कारसीर के राजा के मृतशारीर की अपनी भारमा के मवेश द्वारा जोवित करके उसके रनवास

१ जीवन को मृत्यु ने, उत्तम यौवन को बुद्रापे ने, सन्तोष को धन की तृष्णा ने, शान्ति-मुख को पूर्ण युवतियों के हाव-भावों ने गुणी को द्वेषपूर्ण लोगों ने. वनस्यलियों को सपों (या हाथियां) ने, राजाश्रों की दुष्टों ने, श्रिभमृत कर रखा है; सम्पदाश्रों को भी स्पामक्गुरता ने खराब कर दिया है। किस ने किसको नहीं निगल रक्खा है।

की सी रानियों के साथ प्रेम-केबि करते हुए जो कुछ अनुभव किया था वही हम रक्षोकों में वर्षित है; परम्तु यह किवहम्ती निरी किवहम्ती हो है। इसके एक टोकाकार रविचम्द्र ने इन पद्यों की वेदाम्तपरक व्याख्या की है। वेसपाल ने (१४वीं श०) इन में नायिका-वर्षान पाया है। किन्हीं-किन्हीं की दृष्टि में ये विविध अलङ्कारों के उदाहरण हैं। सारे को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह शतक प्रेम के विभिन्न वर्ण-चित्रों का एक ऐल्डम हैं। समर्ग का दृष्टिकोण भत् दृष्टि के दृष्टि कोण से विवक्त भिन्न है। सर्ग हिर ने तो प्रेम ग्रीर स्त्री को मनुष्य जीवन के निर्माण में अपेकित उपादान तत्त्व मानकर उनके सामान्य रूपो का वर्णन किया है; परन्तु अपह ने प्रश्लियों के अन्योन्य सम्बन्ध का विश्लेषण करना अपना कस्य रक्ता है।

शैली — प्रमह वैद्मी गिति का पन्नपाती है। सी इसने दीर्घ था किए समास अपनी बचता में नहीं आने दिये हैं। इसकी मापा विशुद्ध और शैंखी शो मापा विशुद्ध और शेंखी शो मापा विशुद्ध को पाठक पर अपना प्रभाव अवश्य आवते हैं। प्रम के स्वरूप के विषय में इसका क्या मत है ? इस प्रश्न का उत्तर है कि आमोद-प्रमोद की प्रेम है। छोटी सी कन्नह के प्रशाद मुस्काते हुए प्रण्यियों को देखकर यह बड़ा प्रसन्त होता है। देखिए प्राण्यों को गुद्गुदा देने बाजी एक क्या को कित ने किस कौशक से संवेष में एक हो श्लोक में व्यक्त कर दिया हैं —

बाते ! नाथ ! विमुख मानिनि ! रुषं, रोषान्मया किं कृतम् ! खेदोऽस्मासु, न मेऽपराध्यति भवान् सर्वेऽपराघा मयि ! तत् कि रोदिषि गद्गदेन वचसा ? कस्वाप्रतो रुखते ? नन्देतन्मस, का तथास्मि ? दयिता, नःस्मीत्यतो रुपते !!

१ 'प्रिये !', 'स्वापिन् !' 'मानिनि ! मान छोड दे ।', मान करके मैने आपकी क्या द्दानि की है' ! 'हमारे हृदय में खेद पैटा कर दिया है' । 'हाँ, आप तो कभी मेरा कोई अपराध करते ही नहीं ! सारे अप-

इस कवि का विष छन्द साद्विविकोडित है।

समय—(१) कातन्द्वधोन ने (८४० ई०) श्रमहरातह को पुक्र बड़ा स्थात-पास मन्य माना है।

- (ख) खामन ने ( ५०० ई० ) इसमें से तोन रत्नोक डब्यत किए हैं। मिरचय ने तो कुछ नदीं कहा जा सकता, परन्तु ईसा की सातवीं श्राताब्दी श्रान्द का बहुत-कुछ ठीक समय समका जा सकता है।
- (६१) मध्र (अवो रा०) मय्र हवं वर्धन के दर्बारी कवि बाए का समुर था; यह प्रसिद्ध है। इसका सूर्यशतक प्रसिद्ध है। इस काव्य की रचना का कारण बतलाने वाली एक प्रमाणापेत प्रसिद्धि है। कहा जाता है कि मय्र ने श्रपनी ही कन्या के सौंदर्य का बड़ा सूचम वर्णन किया या इस पर क्रियत होकर कन्या ने शाप दे दिया श्रीर वह कोडी हो गया। तब उसने सूर्यदेवता की स्तुति में सौ श्लोक बनाए, इसमें इसका कोड नष्ट हो गया।
- (६२) मःतंगांद्वाकर (७वीं श०)—यह भत् हिर श्रीर मयूर का समकाकीन था। इसने श्रपने समय में श्रच्का नाम पाया था। इसक थोड़े से रक्षोक सुरचित चत्रे श्रा रहे हैं।
- (६३) मोहमुद्गर—रूप-रंग और विषय होनो के विचार से इसकी तुला महिंदि के वैराग्यशतक से की जा सकता है। इसका कोई कोई रखोक वस्तुतः बढ़ा सुन्दर है। यह शहर की रचना कही जाती है; परन्तु इसका प्रमाण कुछ नहीं है।
- (६४) शिल्ह्ण का शान्तिशतक इस ग्रन्थ में कुछ बौद मनी-वृत्ति पाई जाती है। इसका समय छनिश्चित है। काव्य की दृष्टि से यह अतु हिर की रचना से घटिया है और अधिक खोकप्रिय भी नहीं है।

राध सुक में ही हैं'!! 'तब किर गद्गद् कराठ से रोती क्यो हो'? 'किस के सामने रोती हूं ?' 'हूं' यह मेरे सामने रो रही हो या नहीं ?' 'तुम्हारी क्या लगती हुं' ? 'प्यारो'! 'प्यारी नहीं हूं, इमीलिए तो रोना आ रहा है।'

अनुभूति की गदराई में यह भर्त हिर के प्रनय से निस्सन्देह बढ़कर है।

(६४) विल्ह्ण की चीरपंचाशिका (११ वीं श०)—इस अन्य के नाम 'चौरपंचाशिका' के कई अर्थ जगाए जाते हैं। एक कहते हैं—'चौर रचित पचास पण'। दूसरे कहते हैं—'चौर्यत पर पचास पण'। तीसरी श्रेणी के जोग कहते हैं—'चौर नामक किन के बनाए हुए पचास पण', इस्मादि। किन्हीं किन्हीं इस्तिबिबित प्रतियों में इसे 'बिल्ह्ण का, वही विल्ह्ण जो विक्रमांकदेवचिति का क्यातनामा प्रणेता हिरह प्रमाय के कारमीरी और दिच्या भारतीय दोनों संस्करण किन की किन्दन्ती प्रसिद्ध प्रेयसी राजकुमारी का वर्णन भिन्न भिन्न किन केते हैं। सम्भवतया किन किसी राजकुमारी का वर्णन भिन्न भिन्न केते हैं। सम्भवतया किन किसी राजपुत्री के साथ किसी चोर के अनुराग का वर्णन किया हो।

इसमें सुखमय प्रोम के तथा-कथित श्रीविचनीय दृश्यों का बड़ा सनोरन्त्रक सुदम और विस्तृत वर्णन है। श्रादि से श्रन्त तक शैक्षी सरख, सुन्दर श्रीर श्रवसरानुरू है। वर्णित भावों में पर्याप्त विविध-विधता पाई जाती है। प्रत्येक पद्य का प्रारम्भ 'श्रद्याऽपि' (श्राज भी, श्रभी तक) से होता है श्रीर प्रत्येक पद्य तीन श्रनुभूतियों तथा गहन सनोवेगों से भरा हुशा है। एक उदाहरण खीजिए:—

श्रवापि तां प्रण्यिनी सृगशावकाची,
पीयूषवर्णकृचकुम्भयुगं वहन्तीम् ।
पश्यास्यहं यदि पुनर्दिवसावसाने,
स्वर्गापवर्गं वरसाव्यसुखं त्यज्ञामि ॥
सां के सारे अन्य में वसन्त तिज्ञका छन्द है ॥

(१६) जयदेव-- जयदेव बङ्गाज के राजा खच्मससेन के दर्बार के पाँच रत्नों में था। इसके गीतगीविन्द का र-ान संस्कृत साहित्य के

१ विक्रमांकचरित पर टिप्पयाी के लिए खराड ७२ देखना चाहिए।

अं ह कान्यों की श्रेणी में है। कोक-शिवता में इस से बढ़ कर किसी और सक्षीत कान्य का नाम नहीं जिया जा सकता। शताब्दियों तक इसके रचयिता की प्रतिब्दार्थ इसकी जन्म-वसती में प्रतिदर्ध सवाद जाने वाले उत्सव में रात्रि को गीतगीविन्द के गीत गाए जाते रहे हैं। इसका अपने आपको कविराज कहना विवक्तत यथार्थ है। सर विज्ञियम जोन्स (Sir William Jones) द्वारा तैयार किए हुए इसके एक विकृत संस्करण को ही देख कर गेटे (Goethe) ने इसकी वदाई करते हुए कहा या—"यदि उत्कृष्ट काव्य का यहा ज्ञासण है कि उनका अनुवाद करना असम्भव है तो जयदेव का काव्य वस्तुतः ऐसा ही है" '

बाह्याकृति—गीत गीविन्द की बाह्याकृति के बारे में अनेक मत हैं।
भिन्न-भिन्न कजा-कोविरों ने इसके भिन्न भिन्न नाम रक्षे हैं; जैसे—बाह्रीत कान्यात्मक रूपक (Lyric drama) ( बासेन Lassen),
मधुरूपक (Melodrama) (पिश्रज Pischel), परिष्कृत यात्रा
(Refined Yatra बॉन ऑडर ( Von Schrodder ), पशुचारकीय रूपक (Pastoral drama)(जोन्स Jones), गीत और रूपक
का मध्यवर्ती काव्य (Between Song and drama) (बैदि
Levi)। परन्तु यह मन्य शुरुषतया काव्य श्रेणी से सम्बन्ध रखता है।
यह बात ध्यान रखने की है कि मन्यक्ती ने स्वयं इसे सगीं में विमन्त
किया है भंकों में नहा। गीत उत्सवों में धन्दिरों में गाने के उद्देश्य
से रचे गए हैं, इसीबिए उनके उपर राग श्रोर ताब का नाम दिया
गया है। सच तो यह है कि साहित्य में यह प्रन्थ श्रपने हंग का श्राप
हो है और किव की यथार्थ उपला है। उच्चारणीय पाठ बोद गीत, क्या,
वर्णन और भाषण सब के सब वहे विचार के साथ परस्पर गूथे गए हैं।

वर्ष्य व्य - इस सारे प्रन्थ में १२ सर्ग है जो १४ प्रवन्धे

१ प्रो० ए. बी. कीय (Keith) कृत 'ए हिस्टर स्थान् संस्कृत लिट-रेचर' (१६२८) पृष्ठ १६५।

(खणडों) में विभक्त हैं। प्रबन्धों का उपविभाग पदों या गीतों में किया

गया है। प्रत्येक पद या शीत में आठ पदा हैं। गीतों के चक्का कृष्ण, राधा या राधा की सखी हैं। अत्यम्स नैरास्य और निरवधि वियोग को खोड़कर बचे हुद भारतीय-प्रेम के अभिकाध, इंड्या, प्रत्याशा, नैरास्य, कोप, पुनिसेक्षन और फक्कचला इत्यादि सारे रूपों का वडी योग्यता के साथ वर्णन किया गया है। वर्णन इतना बढिया है कि ऐसा मालूम होता है मानो किन काम-शास्त्र को कविता के रूप में परिणत कर रहा है। मानवीय गागंश के चित्रण में प्रकृति को बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, सो हमें इस काष्य में अद्वराज, ज्योत्स्ना और सुरिम समीर का वर्णन देखने को मिकता है। और तो और पत्ती तरु प्रेम देव की सवेशक्तिमत्ता का महिमा गांते नजर भाते हैं।

### रूपकातिशयोक्ति या अप्रस्तुत प्रशंसा ( Allegory )।

कुछ बिद्वानों ने इस सारे काव्य को अवस्तुतप्रशंसा (Allegory) मानकर वाच्य अर्थ में छुदे व्यक्ष्यार्थ को व्यक्त करने का प्रयस्त किया है। उनके मत से कृष्ण मनुष्यात्मा के प्रतिनिधि हैं, गोपियों की कोड़ा अनेक प्रकार का वह प्रयञ्ज है जिसमें मनुष्यात्मा अज्ञानावस्था में फंसा रहता है, और राधा ब्रह्मानन्द है। कृष्ण ही कवि का उपास्य देव था, इस बात से इनकार नहीं हो सकता ।

रीली—जयदेव वैदर्भी रीति का श्रतुगामी हैं। उसने कमी-कभी दीर्घ समासों का भी प्रयोग किया श्रवश्य है किन्तु उसकी रचना में दुर्बोधता का या क्षिष्टान्वयता का दोष नहीं झाया है। सच तो यह है कि वे गीत सर्वसाधारण के सामने विशेष-विशेष उत्सवों में गाने के विष् विशेष गए थे [ श्रतः उनको सुबाध रखना झावश्यक था ]। किव की प्रतिभा ने उसे साहित्य में एक विरुद्ध नहें चीक्न पैदा करने के योग्य बना दिया। इन गीतों में श्रताधारण श्रकृत्रिमता श्रीर श्रतुपम माधुर्य है। सीन्द्र्य में, सङ्गोतमय वचनोपन्यास में श्रीर रचना के सीष्टव में

इसकी शैकी की उपमा नहीं विकरी है। कभी खबुपदों की देनवती धारा द्वारा श्रोर कभी चातुर्य के साथ रचित दीर्धंसमासों की जयपूर्ण गति द्वारा अपने पाठक या श्रोता पर यथेच्छ अभान डाजने की इसमें श्रद्भुत योग्यता है। यह नाना छन्दों के प्रयोग में ही कृतहरूत नहीं है किन्तु यह चरण के सध्य श्रीर अन्त दोनों तक में एक-सी तुक जाने में भी श्रद्वितीय है। उदाहरण देखिए:—

> हरिरभिसरति वहति मधुपवने, किमपरमधिक सुखं सन्ति भवने।

इस तुकानत रचना को दे कर किसी किसी ने कह डाका है कि शायद गीतगोदिन्द का निर्माण अपश्रंश के किसी नस्ने के श्राधार एर हुआ होगा; परन्तु यह अनुमान ठोक नहीं है नयों कि ऐसी रचना का श्राधार अन्त्यानुप्रास है जो संस्कृत में जयदेव के काल से बहुत पहले से प्रसिद्ध चला जा रहा है। तारपर्य यह है कि जयदेव की शैंकी की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। इसने मानवीय शागरमक भाव के साथ प्रकृति-सौन्दर्य का सम्मिश्रण तो बड़ी योग्यता से किया ही है, मावानुह्य ध्वनि का भी इस रीति से प्रयोग किया है कि इसकी कृति का अनुवाद हो ही नहीं सकता है। इस तथ्य को विशद करने के लिए एक उदाहरण नीचे दिया जाता है। राधा कहती है (सर्ग म)

कथितसमयेऽवि हरिरहह न यथौ वनम्, मम विफलसिद्ममलरूपमिष यौजनम् । यामि हे कमिह अरगं सखीजनवचनवज्ञिता, सम मरगामेव वरमिति वितथ केतना ॥ किमिति विषहासि विरहानलमचेतना ॥ यामि हे''' सीसरे सर्गं में नदी-तट के कुआगृह में वैठें २ माधव कहते हैं— सामियं काबिता विज्ञोनय वृतं वधुनिचयेन, सापराधनया सयापि न वारिताऽतिभयेन ॥ हिंगे हिरे हतादरतया गता सा कृपितेव ॥ किं करिष्यति किं विद्धियति सा चिरं विरहेशा। किं घनेन जनेन किं सस जीवितेन गृहेशा॥ हिरे हिरें

इस अन्थ पर अनेक टीकाएँ जिसी जा चुकी हैं और अनेक कवियों ने इसके अनुकरण पर जिसने का प्रयस्त किया है १।

(६६) शोलाभट्टारिका—यद्याप स्कि-सप्रदों में श्रीर भी श्रमेक सङ्गीत ( खण्ड ) काव्य-प्रखेताओं क उत्त्वेख मित्रते हैं तथापि वे जग-अग इस योग्य नहीं हैं कि यहां उनका परिचय दिया जाए। हां, शीब-भट्टारिका का नामोरतेख करना अनुचित न होगा क्योंकि इसके कई पद्य बस्तुनः परम रमखीय हैं। बानगी का एक पद्य देखिए:—

द्वि ! २६ तरुषी, युवा स चपछ:, रयामास्तपोभिदिशः, सन्देशः सरहस्य एष विपिने संकेतकाऽऽवासकः । भूयो भूष हमे वसन्तमस्तरचेतो नयन्त्यस्यथा, गब्द्यं चेमसमाधमाय निपुणं रचन्तु ते देवताः ॥ इसको भाषा नेंसगिक ग्रीर शकी सौड्यशाबिनी है । इसका प्रिय

इसका भाषा नसांगक श्रांर शाला साध्यवशालिना है। इसव कुन्द शाद्व-विकीहित है।।

### ्(६८) स्रक्ति-सन्दर्भ ।

स्किस-इसं वे प्रन्य हैं जिनमें प्रयक् प्रयक् काव्य-कत्ताकारों की कृतियों में से चुने हुए पद्य सङ्गृहीत हैं। काज-दृष्टि से वे श्रिष्ठिक पुराने नहीं हैं, पर उनमें सामग्री पर्याप्त पुरानी सुर्श्वित है। जिन खर्डकाव्यकारों शौर नीतिकाव्यकारों के केवल नाममात्र सुनने में श्राते हैं उनके उदाहरण इन सृक्ति-संदर्भों में सुरक्ति हैं। परन्तु इन पर

१ जयदेव के सम्बन्ध में मूल्य की केवल एक ही चीज श्रीर है श्रीर वह है हिन्दी में हरिगोविन्द की प्रशस्ति, यह सिक्खो के 'श्रादि प्रन्थ' में सुरिद्धित है।

पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उनमें परस्पर बहुत भेद देखा जाता है। एक सृक्ति-लन्दर्भ में एक पदा एक कवि के नाम से दिया हुआ है तो दूसरे में वही पच दूसरे कवि के नाम से। इसमे

प्रकट होता है कि कवियों के इतिहास की कोई यथार्थ परम्परा न होने के कारण पुराने समय में भी संग्रहकारों को पद्यों के रचयित। श्रों के नाम निर्धारित करने में बड़ी कठिनता पड़ती थी। संस्कृत में अनेक लक्कि सन्दर्भ हैं; परन्तु यहां केवल माध्यक अहत्वपूर्ण अन्थों का ही परिचय

दिया जाता है।

(१) कव् स्टब्बन समुच्यय---भवतक प्रकाश में आए मुक्ति-अन्थों में यह सब से पुराना है। इसका सन्पादन हा, ऐफ डब्स्यू टॉमस (Thomas) ने बारहवीं शताब्दी की एक नेपाकी हस्तकिकित वित से किया था। इसमें प्रथक् प्रथक् कवियों के ४२४ श्वाक संगृहीत हैं: परन्तु उनमें से सब के सब १००० ई० से पहले के हैं॥

(२) सद्क्तिकर्णामृत (यः, स्किक्णीमृत) - इतका रवना १२०४ ई० में बङ्गाब के राजा वाचमण्योन के एक सेवक श्रीधरदास ने की थी। इसमें ४४६ कवियों की रचनाएँ संगृहीत हैं। इन कवियों में से श्राधिकतर बङ्गाली ही हैं॥

(३) सुभापित मुक्तावली-इसका सम्पादक जल्हण है जिसका प्रादुर्भाव काल ईसा की १६वीं शताब्दी है । इससे पद्यों की स्थापना विषय-क्रम से की गई है। 'क्वि और कान्य' पर इसका अध्याप बडा उपयोगी है। क्योंकि इससे कई झतिकारों के बारे में अनेक निश्चित बात मालूम होवी हैं।

(४) शाङ्क धरपद्धति—इमे १३६६ ई० में मार्क्वधर ने जिला

था। १६३ खगडों के अन्दर इसमें ४६८६ (रखोक हैं। कुछ रखोक

१ 'मद्रास सूची-प्रन्थ ( Catalogue ) के २०, ५११ के अनुसार इसे १२७५ ई॰ में वैद्यभानु पण्डित ने जल्ह्या के लिए लिखा था।

शार्क्ष के अपने बनाए हुए भी हैं। सृक्तिसन्दर्भों में यह सब से अभिक महत्त्वशासी है।

(४) सुभाषित:वलो — इसका सम्पादन ११वीं शताब्दी में बल्लभ-देव ने किया था। इसमें १०१ खण्डों में ११० कवियों के ३१२७ पद्य सक्कित हैं। एक सुभाषितावजी और है। उनका संग्रहकर्ता श्रीवर है जो जोनराज का पुत्र या शिष्य था। ये जोनरात और श्रीवर वहीं जोन-राज और श्रीवर हैं जिन्होंने कल्डण के बाद उनकी राजतरंगिसी के विस्त्रने का काम श्रारम्भ रहला था। यह दूसरी सुभाषितावली ११वीं शताब्दी की है और इनमें १४० से भी श्राविक कनियों के श्लोक संक्रवित हैं।

## (६६) श्रीपदेशिक (नीतिपरक) काव्य

संस्कृत साहित्य में श्रीपदेशिक कान्य के होने के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं। इसके प्राचीनतम चिह्न अदग्वेद में पाए जाते हैं। उसके पश्चात् एतरेय ब्राह्मण में हुनः शेप के उपाण्यान में इसके श्रनेक उदा-हरण उपज्ञव होते हैं। उपनिषदों में, सृत्रग्रन्यों में, मन्यादि राजधर्म शास्त्रों में श्रीर महाभारत में नीति के भनेक वचन मिजते हैं। पञ्चतन्त्र श्रीर हितोपदेश तो ऐसे नीतिवचनों से मरे हुए हैं जो बिह्नी, चूहे, गधे, शेर इत्यादि के मुँह से सुनने पर वहे विचित्र प्रसात होते हैं। यह बात हम पहले ही कह आए हैं कि मतृहिर का नीतिश्वक श्रीपदेशिक (नीतिपरक) काव्य में बड़ा सहस्वपूर्ण सन्दर्भ है श्रीर यह भी संकेत किया जा जुका है कि स्वृतित-सन्दर्भ ऐसे सदाहरणों से भरे पढ़े हैं। नीविविषयक कुछ श्रन्थ ग्रन्थों का पश्चिक नीचे दिया जाता है।

(१) चाग्रक्य नीतिशास्त्र—(जिले राजनीतिसञ्चय, चाग्रक् राजमीति, वृद्ध चाग्रक्य इत्यादि कई नामों से पुकारते हैं)। इसक रचिता चन्द्रगुष्ठ का सचिव चाग्रक्य (जो अर्थ-शास्त्र के रचिता नाम से प्रमिद्ध है) बतलाया जाता है। परन्तु इसका पर्यात प्रमास नहीं मिद्धता। इसके कई संस्करण प्रचलित हैं जिनने पर्यात भेद हैं। बदाइरण के लिए, एक संस्करण में दुख ३४० खांक है जो १७ अध्यायों में बराधर बरावर बैठे हुए हैं, परन्तु भोजराज-सम्मादित दूखरे में आठ अध्याय और ४७६ खोक हैं। इस अंध में सब प्रकार के नीति-वचन मिसते हैं। इस इंश में सब प्रकार के नीति-वचन मिसते हैं। इस इंश में सब प्रकार के नीति-वचन मिसते हैं।

सङ्ग्रज्जस्यन्ति राजानः सङ्ग्रजस्यन्ति यखिद्धाः। सङ्गत् कत्याः प्रदीयंते त्रीर्णयेतानि सङ्गत् सकृत्॥ १ शैकी सरज-सुदोध है और वहु-व्यापी झन्द अनुन्दुण् है।

(२-४) नीति-रत्न, नीति-सार और नीति-प्रदीप होटे-छोटे नीति-निषयक सन्दर्भ हैं। इनके निर्माण-काल का ठीक-ठेक पता नहीं। इनमें कोई-कोई एव वस्तुनः स्मरणीय हैं।

(४—७) समय-मातृका, चारु-चर्या और कला-विज्ञास का रचिषता (११वीं शताब्दी का) महामंथकार चेमेन्द्र मसिद् है। दूसरे मंथों की भ्रषेचा इन मंथों से लेखक की कुशलता श्रिक अब्ही तरह प्रकट होती है।

दूसरे खेलकों के और छाटे-छोटे कई प्रथ हैं; परन्तु ने यहाँ टरखेल के अधिकारी नहीं हैं।

१ राजा लोग एक ही बार आशा करते हैं, पंडित लोग एक ही बार बात कहते हैं, कन्याओंका दान एक ही बार किया जाता है। ये तीनों चीजें एक ही बार होती हैं।

## अध्याय ११

#### ऐतिहासिक काव्य

नीवें श्रध्याय में इम कान्य-प्रेथों का साधारखरूप ने वर्णन कर चुके हैं। इस श्रध्याय में उन ऐतिहासिक काव्यों का वर्णन किया जायना जो संस्कृत में उपलक्ष्यमान हैं। बाक्सय के इस वशार में भारत ने कुछ श्रद्धा काम करके नहीं दिखाया है। संस्कृत में इतिहास का सब से

बड़ा लेखक कन्द्रण है। इसमें विवेचनात्मक विचार करने की शक्ति है और इसने नाना साधनों से आसन्त भूतकाल के इतिहास का ज्ञान प्राप्त किया था, जिसकी घटनाओं के बारे में यह निष्णच सम्मति प्रकट कर सकता है। इदना होने पर भी, आजकत के ऐतिहासिकों की समानता करने की बात तो एक और रही, यह धीरोडोटस की भी समानता बड़ी

कर सकता। संस्कृत के दूसरे इतिहासकारों की तो स्वयं कल्ह्या के साथ जरा भी तकता तक नहीं हो सकती।

#### (७०) भारत में इतिहास का प्रारम्भ

- (1) भारत के पुरातन इतिहास के स्रोत के रूप में पुराखों का जो मृत्य है उसका ब्रह्मोस पहले किया जा चुका है ।
- (२) पुरासों से बाद पश्चारकातीन वैदिक प्रंत्रों में पाई जाने साकी पुरुषों और शिष्मों की नामानदी का उस्तीस किया जा सकता है ।
  - १ इसके कारणों के लिए गत खगढ़ १ देखिये।
  - २ देखिये समझ २, घ भाग।

बक्षि मीक्रिक परम्परा ने उसे सुरश्चित रक्का है, क्यापि हम यह महीं कह सकते कि उसमें प्रकेष भीर अस्पृष्कि विष्कृत महीं है।

- (३) शीसरे नम्सर पर बौद्धमन्य हैं जिनमें बुद्ध के सम्बन्ध में श्रानेक स्पाल्यान हैं परन्तु सब को मिला-जुलाकर देखें तो उनमें ऐतिहासिकता का सभाव दिखाई देता है। ध्यान देने की बात यह है कि महानाम का महावंश तक श्रासोक के जीवन के सम्बन्ध में ऐतिहासिक विवरश महीं देता।
- (४) इतिहास नाम के योग्य ऐतिहासिक ग्रन्थ जैन-माहित्य में भी नहीं पाए जाते। पष्टावितयों में जैनाचार्यों के स्वीएनों के स्रतिरिक्त भीर कुड़ नहीं है।
- (४) शिक्षा लेखों की प्रशस्तियां भारत में वस्तिविक इतिशस की स्रोह प्रथम प्रयास है।
- (६) बाक्पतिराज के गडडवड़ को इतिहास के पास पहुँचने वासा अन्य कह सकते हैं। इसमें उसके आध्यवाता कन्मीज के अधीशवर बशोबर्मा ( ५७० ई० के आस पास ) के द्वारा गौड देश के किसी राजा के बथ का वर्षों है और भारतीय प्रामीय-जीवन के कुछ विशद चित्र हैं; परम्यु इसमें इतिहासस्य की अपेसा काठ्यस्य अधिक है। यह भी भ्याम देने योग्य बात है कि गौड़ देश के राजा तक का नाम नहीं दिया गया है।

श्रद इस प्रेतिष्ठासिक-कान्य जगत् के सहत्वपूर्ण अन्थों की श्रीत श्राते हैं।

रे ये प्रशस्तिया समकाल-भव राजाक्रो क्रयवा दानियो की, कान्य-रोली में लिखी, स्प्रतियां हैं । इनका प्रारम्भ ईसा की दूसरी शताब्दी में होता है।

२ देखिये पीछे खरह ३६

#### (७१) नाग का हपंचरित।

काक का हर्षश्वरित सामवीं शक्षावदी के पूर्वाई में विकास गया था। इसमें भार अध्याय हैं जिन्हें रुष्कृवास कहते हैं। कवि कृत काहम्मरी के समान यह भी अपूर्ण है। कदाचित् सुखु ने कवि को बीच में ही टहा खिया हो। इस मन्य से हमें हुई के अपने जीवन तथा उसके कठि-पय निकटतम पूर्वजों के सम्बन्ध में धोड़ी-सी बार्वे मासूम होती हैं। किन्तु इसमें कई महत्वपूर्ण बटनाओं को ( जैसे; हर्ष के माई की उथा इर्व के बदनोई गृहकर्मा की मृत्यु के बारे में बताने योग्य आवश्यक बातों को ) अन्यकार में ही छोड़ दिया गया है । ऐतिहासिक अंश को छोड़कर सारा प्रन्य एक करएन।मय कहानी है और इस का प्रारम्भ कवि के वंश की पौराणिक शैजी को उरवित्त से होता है। उपोद्धाद में असङ्ग-वश मुतकाकोन कुछ प्रतिद कवियों के नामों का उल्लेख किया गया है—जैसे, वासवदत्ताकार, भट्टारहरिचन्द्र, सातवाहम, प्रवरसेन, भाव काव्हिदास, वृहत्कथाकार; अतः साहिश्यिक इतिहास की दृष्टि से यह अन्थ विशेष महत्व रस्रता है। कथा और खारूयायिका में मेर दिखलाचे के लिए आल्रङ्कारिकों ने इस प्रम्थ को आदर्श आक्यायिका का नाम दिया है<sup>†</sup> ।

'श्रोज: समासभूयस्त्वम् एतद् गद्यस्य जीवितम्' र को सानने वाले

१ आलक्कारिक कृत कथा-आल्यायिका भेद केवल बालकोपयोगी है। उदाइरखार्थ, आल्यायिका के पद्य वक्त और अपरवक्त कुन्दों में होते हैं परन्तु कथा में आर्या आदि छन्दों में। आल्यायिका के अध्यायों को उच्छुवास और कथा के अध्यायों को लम्भ कहते हैं। ''वातिरेका संज्ञा-इयाकिता कहकर दक्ष्णी ने इस परम्परा आप्त भेद को मिटाने की रुचि दिखलाई है। शायद यह कहना उचित होगा कि-आल्यायिका में ऐतिहा-खिक तथ्य होता है और कथा आयः करूपनामचुर होती है। र समास भाइत्य में ही स्रोब रहता है यहाँ गढ़ का आया है (काव्यादर्श रू०)

भारतीय अजंबार-शास्त्रियों के मत मे बाण संस्कत में गदा का एक

सर्वोत्कृष्ट लेखक है। कहा जाता है कि यह पंचासी हाँस का, जिसमें शब्द क्योर व्यर्थ दोनों का महत्व एक जैमा है, सब से बड़ा मक्त है। कबिराज ने इसे [ श्रौर सुबन्धु ] को बक्लोक्ति ( रक्षेष ) की रखना में निरुपम कहा है। ध्वनि (स्यंजनाप्यां कृति) की दृष्टि से यह सर्वोत्तम

भाना जाता है। प्रभावशाली वर्णनों का तो यह कृतितम कृतिकार है। इसके वाक्य कभी कभी बड़े खम्बे होते हैं: उदाहरण के जिए, प्राठवें उछ्जास में युक्त वाक्य छापे के पांच प्रष्टों तक छौर एक घौर वाक्य तीक

प्रकों तक चन्ना गया है। जब तक अन्त तक नहीं पहुँच जाता, पाठक को अर्थ का निश्चय नहीं होता। ऐसी शैक्षी श्राधिन के पाश्चास्यों को श्राक्षेक नहीं लग सकती। वैयह ने कहा भी है—''वास का गद्य एक ऐसा भारतीय जंगल है जिसमें श्रागे बढ़ने के लिए छोटी-छोटी साहियों को कार बालना शावायक है, इस जंगल में सप्रकार सहते के

माहियों को काट डालना भावस्थक है; इस जँगता में भ्रप्रसिद्ध शब्दों के रूप में जंगता जानवर पथिक की घात में बंटे रहते हैं।" कीथ भी कहता है कि शैलीकार की दृष्टि में बाग्र के दोगों पर अफसोस होता है।

इसमें सन्देह नहीं कि बाग का पुरागाध्ययन बहुत बढ़ा चढ़ा था और इसकी करपना की उड़ान भी बहुत के ची थी। इसे रक्षेष का बड़ा शीक था और इसकी रचना में दूरविजन्मी परामशों (Allusions) की भरमार है। इसके वर्णन विशद, स्वच्छ चित्रीयम हैं जो पाठक के इदय में एक दम जा चिपकते हैं। किसी उदाहरण के उश्लेख के नीर

इदय में एक दम आ चिपकते हैं। किसी उदाहरण के उश्लेख के तौर पर इस पाठक को प्रमाकश्वर्धन की मृत्यु का वर्णन देखने के बिए कहेंगे।

(७२) पद्मगुप्त (या, परिमत्त) १००४ ई० का नवसाहरूंक चरित ।

१ यह बात इसकी द्सरी रचना अर्थात् कावम्बरी में अधिक देखने में आसी है।

े बाद में बनने वाबे ऐतिहासिक काय-प्रन्थों के संमान यह भी काव्य-पद्ति पर खिला गया है। इस में १८ सर्ग हैं। लेखक धारा नगरी के राजा काक्पितराज और सिन्धुराज के ब्राव्य में रहा करता था और उन्हीं के उत्साह दिखाने पर इसने इस प्रन्थ का निर्वाण किया था। इसमें राजकुमारी शशिष्टभा को प्राप्त करने का वर्णन है, किन्तु समय ही मालने के महाराज नवसाहसांक के इतिहास की और संनेत करना भी श्रमीष्ट है।

(७३) 'बल्ह्या' (इंसा की ११ वी शताब्दी)

हम इसं इसके अर्द्ध विहासिक नाटक कर्यासुन्दरी तथा (पूर्वोक्त

चौरपंचाशिका के श्रितिरिक्त) इसके श्रीविक प्रसिद्ध ऐतिहासिक कान्य विक्रमांकदेव चरित के नाते से जानते हैं। क्योंसुन्दरी नाटक में किंब किसी चालुक्य वंशीय-राजा के किसी विद्याधर-पति की कन्या के साथ विश्वाह का वर्षांन करता है। साथ ही साथ इसके द्वारा किंव को अपने श्राध्यदाता नुप का, एक राजकुमारी के साथ हुआ विवाह भी विवक्ति है। इसके कई पद्य वस्तुतः रमणीय हैं श्रीर किंव की प्रसादगुराष्पूर्ण चित्रमा शांक का परिचय देते हैं। विक्रमांकदेव चरित के मारम्भ में किंव ने चालुक्य वंश का उदगम

नृपति के पिता महराज श्राह्यमञ्ज का (१०४०—६१) वैयाक्तक वर्णा बड़े विस्तार के साथ दिया है। तदनन्तर इसने स्वपालक कल्या-गोरबर चाणाक्यराज महाराज विक्रमादित्य षष्ठ (१०७६—११२७) का यशोगान किया है। यह यशोगान श्रपूर्ण श्रीर संचिप्त जीवन-परि-चय-सा है। जैसे बाण की रचना में, वैसे ही इसकी रचना में भी ऐति-हासिक काल-दृष्टि का सर्वेश। श्रभाव है। कहाचित् जो बार्ने गजा के

पुरायोक्त कथाओं में दिखाया ई, उसके बाद इसने अपने नाश्यदाता

एस में ठीक नहीं बेंठती थीं, अनके परिदारार्ध तीन बार शिव का पछा

१ इसकी गीति-रचना चौरपंचाशिका के लिए खरड ६४ देखिये।

क्टबा गया है। ऋत्युक्तियों का भी श्रमाय नहीं है; बदाहरकार्य हम इसकी तथाकथित गौड-विजयों का उश्जेख का सकते हैं। स्वयम्बर का वर्षांत काविदास की शैकी का है और सुन्दर है; किन्तु यह वास्तविक भीर ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता । होटे-होटे व्यक्तियों का नाम प्राय: बोद दिया गया है। सारी कविता का स्वरूप इतिहास-जैसा कम. काव्य-जैसा श्रामिक है। इसीक्षिए इसमें वस्पनत का, जल-विदार का, वर्षानिकों के आगमन का भीर शरद के आमोइ-प्रमोदों का विस्तृत वर्णम है। भाहबमल श्रीर विक्रम।दिस्य दोवों नायक सीन्दर्य के उच्चतम श्रादर्श श्रीर रोष सब बुरे हैं । इसमें १८ सर्ग हैं। श्रन्तिय सर्ग में कवि ने स्वजन्म-स्मि काश्मीर के राजाओं का कुछ वर्शन और श्रात्मपरिचय दिया है जिममें अपने भाष को इसने शुमक्क पंहित जिला है। यह न्याकरण के अनुसवी विद्वान् ज्येष्ठकत्वश का पुत्र था। यह स्वयं वेद का विद्वान् और महामान्य तथा अलंकार-प्रंथों का अध्येता था। यह एक देश से दूसरे देश में घूमता-वामता विक्रमादित्य पष्ठ के दरवार में पहुंचा और वहीं रहने जना । यहाँ यह विद्यापति की उपाधि से त्रिभृष्टित किया साथा ।

विनद्दश्व की गिनती इतिहास के गम्भीर सेवकों में की जा सकती हैं । इसके उक्क मंथ का काल १०८८ ई० में पहले माना जाना उचित है, कारण कि--

- (१) यह विक्रमादित्य के दक्षिण पर श्राक्रमण के लम्बन्ध में, को
   १०८८ में हुआ विस्कृत जुप है।
- (२) क्योंकि इसमें कारमीर का दर्शदेव युवराज कहा गया है, महाकार्य महीं। यह महाराज १०८८ ईच में बना था।

शैकी--विरहस की सैकी दैदभी है और वह प्रसादगुम्ह पूर्व विजया का उत्कृष्ट लेखक है। उदाहरस के सिए देखिए साहबसक के सन्तिम क्यों का वर्सन :--- काषानि

इत्रजीवित्स ।

यम नाम्यत्र विश्वासः पार्वतीजीवितेश्वरात् ॥ बल्संगे तुङ्गभद्रायास्तदेष शिवश्वितमा । बान्छाम्यहं निगकतु<sup>\*</sup>देहद्रहविहम्बनाम् <sup>९</sup>॥

यह बम्बे समासों का प्रयोग नहीं करता श्रीर न श्रमुपास तथा रक्षेक की ही भरमार करता है। इसका वचन-विन्यास साधारग्रया यथार्थ है।

कहीं कहीं इसकी रचना में कृत्रिमता श्राजाने के कारण अर्थ-आन्त्र हो जाता है; किंतु प्रायः इसकी रचना विशदता श्रीर प्रसाद का श्राहर्श है। इसने इंड्वज़ा (जः सर्गों में) श्रीर वंशस्थ (तीन सर्गों में) वृत्त का प्रयोग सर से अधिक किया है।

(७४) कल्ह्या की राजतरंगियाी (११४६-५० ई०)।

इसमें सन्देह नहीं कि करहण संस्कृत साहित्य में सब से बड़ा इतिहासकार है। सौमाग्य से हमें इसकी श्रपनी जैखनो से इसके जीवन के सम्बन्ध में बहुत मी नातें मालूम हैं। इसका जन्म कारमीर में

११०० ई० के आस-पास हुआ था। इसका पिता चम्पक कारमीराविपति अद्दाराजा दर्ष (१०८६-११०१) का सन्त्री भक्ति से भरा हुआ सेवक था।

अद्दर्शका ह्य (१०८-६-४१०) का लखा माक स नरा हुआ सबक या। यद्यंत्र द्वारा महाराजा का वध हो जाने पर कल्हण के परिवार को राज-दरवार का धाश्रव छोड़ना पड़ा था। यह घटना उस निष्पत्त तथा सम

१ मैं जानता हूं कि यह अभागा जीवन हाथी के कान के किनारे

के तुल्य चञ्चल है। पार्वती के जीवन धन (शिव) को छोड़ कर किसी अन्य में मेरी आस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शरीरधारण के इस साँग को शिव का ध्यान करते हुए तुङ्गभद्रा नदी की गोटी में समान कर दाँ।

र मक्त ने इसे कल्याय का अधिक सुन्दर नाम वेकर इसका कामोल्लेख किया है। हाँह का पता देती है, जिसके द्वारा करहता सपने पात्रों का करित्र किति। कर सकता था। यह पक्षा शेव-सम्प्रदायी या किंतु शेव-दर्शन की तांत्रिक प्रक्रियाओं की खोर इसकी श्रीमक्चि नहीं थी। यह सहित्यु म कृति का था और बांद्र धर्म ने तथा इसके शहिसा मिद्रान्त का वहा धावर करता था।

करहरा ऐतिहासिक महाकाटयों (राजायया, महाभारत) का महा-विद्वान् था । इसने महाकाच्यों और बाण के दर्शवरित जैसे बंधों का विस्तृत श्रध्ययम किया था। इसका विरहण से वानष्ठ परिचय थ, श्रीर कांखत ज्योतिष के अन्यों का इसे अन्त्रा शान था ! इसमें सन्देह नहीं कि काश्मीर का विस्तृत इतिहास जिल्हेन का जो काम इसने इथ में बिया था वह बदा काठन काम था। इसके मार्ग में दुर्लक्ष्य बाबाएं थीं। इसके समय के पहले हा राजवंश के पुराने जिथि-पत्र या नो नष्ट हो युके थे, या इनमें श्रविश्वसनीय बाते और अशुद्ध तिथियाँ उपसब्ध होता थी। कल्ह्या में ऐतिहासिक रुचि चार बुद्धि थी, ओर इसने पान्त सारे साधनों से पूरा-पूरा लाभ उठाया । किन्तु पुराने इविहास की इसको दो हुई तिथियाँ सही नहीं हैं । उदाहरण के बिए, राजतरहियी में असोक का तिथि आजकत की प्रख्यात तिथि से एक इजार माज पहले की मिलानी है। करहवा स्त्रवं कहता है कि मैंने स्वारह पुराने प्रन्यों ( जो सब अब लुस हा भुके हैं ) श्रार नीलमत पुराया की देखकर यह प्रन्थ लिखा है। इसने जनश्रुति-विश्रुत शाबीनतर तृपों की संख्या वावन वताकर नीलागत के आधार पर पहले चार का नामां रलेख किया है।

१ सच तो यह है कि इससे बहुत पहले हो वौडधर्म ने हिन्दू-धर्म के साध मेल कर लिया था। दोमेन्द्र ने बुढ़ को विष्णु का एक अवतार मान कर उसकी स्तुति की थो, श्रीर कल्हण के समय से पहले ही लोग 'विवाहित' महन्तों को जानते थे।

<sup>्..</sup> २ बराहमिहिर कृत वृहत्संहिता के विषय में किए हुए इसके उल्लेखों को देखिए।

इसके बाद यह - पैत्तीम के बारे में बिक्कुल मीन साथ कर पद्ममिहिर' के आधार पर अगले अ.ठ राजाओं के वर्ग का प्रारम्भ लग से करता है। अन्तिम पाँच राजाओं का उता इने अविद्धांकर से लगा था। तारकालिक इतिहास के विषय में करहण की दी हुई बातें विश्वसनीय और मूल्यवान् हैं। सब प्रकार के उपलम्य शिलालेकों का, मूदान लेकों का, प्रशस्तियों का और महलों मिन्दरों और स्मारकों के निर्माण के वर्णन से पूर्ण लेक-पत्रों का निरीक्षण इसने अपने आप किया था। इतना ही नहीं, इसने सिकों का अध्ययन और ऐतिहासिक भवनों का पर्वेष्टण किया। करसीर की उपत्यका और अधिस्थका का इसे पूरा-पूरा भौगोलिक ज्ञान था। इसी के लाथ-साथ, इसने प्रक्-वंशों के अपने ऐतिहासिक सन्दर्भी तथा सब प्रकार की स्थानिक इन्त हथाओं से भी काम लिया। अपने समय की तथा अपने समय में एकास साल पहले की घटनाओं का विस्तृत ज्ञान इपने अपने िता तथा अन्य लोगों से पूछ पूछ-कर प्राप्त किया था।

कल्ह्य वहा उत्साही और संयत जगद्दशी था। इसका पात्रों का चित्रस वास्तविक और पचपातश्रम्य है। इसका दिया हुआ अपने समय के शालक महाराज नयसिंह का वर्णन विरुद्धान्यान से सर्वथा सुक्त है। इसके रिचत अपने देश निवासियों के गुवावगुण के शब्द-चित्र विशद, अबे कोर शोचक हैं। इसका कथन है कि काश्मीरी जोग सुन्दर, अबे ओर अस्थिर होते हैं। सेन्य अन्यवस्थ तथा भार हैं—अक्वाह सुनकर मागने को तैयार हैं। राजपुत्रों में साहस और स्वामि-मिक्त है। राज-कर्मचारी जोगी, अत्याचारी और अस्वाभि-मक्त हैं, किन्तु दिल्हण और असंकार जैसे राजमन्त्रियों की यह सभी प्रशंसा करता है।

पात्रों का चरित्र अकित करने में कल्इण अपने पुरस्तर बला,

१ पद्मिनिहिर का श्राधार कोई हेलाराज पाशुपत था, जिलका अन्य कोई वृहद्श्रन्थ होगा मगर वह कल्ह्या से पहले ही लुप्त हो चुका था।

पर्मंगुरू या बिल्इस तक से बहुत बड़ा-उदा है। विमोदी हिकिसों के अवसर पर यह उनके कहने में नहीं चूकता। ''चंशानुचरित सम्बन्धी इसकी स्वनाए' दर्मनीय हैं, और पार्चस्य प्रदेश का वर्षन इसे शामद देले बिना ही युद्ध-चेत्रों का वर्षन करने वाले लैंकि जैसे इतिहासकार से अत्यन्त केंचा उठा देता हैं।''

परन्तु कुछ बन्धन करहेबा को हानि पहुँचाए बिना न रहे। काश्मीर की मीगोखिक एकान्त-स्थिति ने इसकी दृष्टि को संकुचित बना दिया बा इसेंग्रहसमें बाद्य जगत के साथ काग्मीर के सम्बन्धका अभिप्रशंसन (Appreciation) नहीं मिजला। इमने जीवन को निस्सन्देह बारतीय दृष्टिकोण ने देखा है। यही कारण है कि महत्त्वपूर्ण घटनाओं के चक्क में माग्य मुख्य विधाता है और किभी असाध्य रोग के समान ही जन्तर-मन्तर भी मृत्यु का एक कारण है। इसमें आधुनिक खुग की वैज्ञानिक मनोवृत्ति का भी अभाव है। यह अपने अधिकारियों के अम्बोन्य मतमेद के विषय में हमें कुछ नहीं बताता।

इसमें सन्देद नहीं कि भारवि और माम की-सी स्वम कवि-कल्पनाएँ इसमें देखने का नहीं मिलतीं। किन्तु अनुमान होता है कि अपने आने इस महत् कार्य की देख कर ही यह ऐसी बार्तों के चक्क में नहीं पड़ा। इसीकिए इसकी रचना में प्रासक्तिक वर्यन वेशेड़े और मर्यादा-पूर्य हैं। किन्तु इस बात की यह मानता था कि कवि की केवल प्रतिमा ही पाठक के सामने खतीत का वित्र खड़ा कर सकती है। साहित्य-शास्त्र की आजा का पालन करने के लिए काव्य में किसी एक रस कड़ पालान्य होना आवश्यक है और इसकी रचना में वैशाय की प्रधानता

१ ऐ० बी० कीय का संस्कृत साहित्य का इतिहास। (इ'निसश), पृष्ठ १६६।

२ जैसे, शतुक्रों के, सूर्योदय के, चन्द्रोदय के, जल-विश्वर के विस्तृतः वर्षाव स्थादि ।

है । इसकी वौपदेशिक मंगोवृत्ति की बोर भी दृष्टि आए बिना नहीं रहती । पार्थों के निविध कार्यों के उन्तिवानुश्वित होने का विचार धर्म-शास्त्रोक्त विद्वान्तों के भाषार पर एक विविक्त नैतिक मंगोदित के अनुसार किया गया है । काश्मीर पर शासन करने की कला के निवय में अपने विचारों को, जो प्राय: कीटिजीय अर्थ-शास्त्र पर अवसन्तित हैं, इसने बिजतादित्य के मुंह से कहत्वामा है।

रैंकी—हम पहले कह चुके हैं कि करहण की राजतरंगिकों की रजना काण्य की उच्चतर शैंकी में नहीं हुई है। इसे लुंदोबह गण कहना चाहिए, जिसकी तुक्कमा यूरोप के मण्यकातीन इतिहासों से की जा सकती है। माथा में सादगी और सुन्दरता होनों हैं। साथ ही इसमें धारा का ममपवाह भी है जो इस प्रश्य की एक मुख्य विशेषता है। कती कभी कि हमें अपनी सच्ची कितरद-शक्ति का भी परिचय देता है। यह शक्ति शब्द-चित्रों में ख्य प्रस्फुटित हुई है। उदाहरण के जिए हर्ष के निर्जनवास और विपत्ति की करण कहानी देखी जा सकती है। सम्भाषण के प्रयोग से हम काव्य में चटयटापन और नाटकीय आस्वाद पैदा हो गया है। दूसरी तरफ 'द्वार' (निरीच्यार्थ सीमा पर बड़ी की की), 'पादाअं (माक्युकारी का बढ़ा दकता) इस्पाद पादि-आषिक शब्दों के वाचण दिए विना ही उनका प्रयोग करने से कहीं-कहीं हसमें दुख्हता था गई है। जोव्यक, खोटक और खोठकन भीर खोटन जैसे एक ही नाम के भिन्त-भिन्न हर्षों के प्रयोग ने इस दुख्हता में और भी वृद्धि कर दी है।

इर मौके पर उपमाश्रों का प्रयोग करने का इसे बड़ा शौक है; इसके खिए पर्यंत, नदी, सूर्य, और चन्द्रमा से अधिक काम विया गया है। इसकी रखना में देखने में आने बाजी एक और विशेष बाड़ यह है कि इसमें रखेष और विरोधामास असंकारों की अनिकता है। एकोक कृष्ट् की भवाष्ट्र साहगी को सीमाग्य से बाय-बीय में अभे बाजे सखंद्रत वर्षों ने अपन-संशव कर दिया है। ब्रिशिशों के स्थानी में भी इसकी भाषा में एक असामान्य चमकार है। देखिए—राज के चादुकारों के सम्बन्ध में विकाता हुआ कहता है—

ये केचिन्नतु शाळामीमध्यनिधयस्ते मुमृतां रंजका'।' असरवासिनी देवी के एक इसलीय वर्णन में कहा गया है:--भास्वद्भिम्बाधरा मृष्या केशी सितकरानना। इरिमध्या शिवाकारा सर्वदेवमयीय सा<sup>र</sup> ॥

### (७४) छोटे-छोटे पन्थ।

- (१) कुमारपाल चरित या द्रयाश्रय काव्य । इसे जैनसुनि हेमचन्द्र (१०८६-११७२) ने ११६६ ई० के श्रास-पास खिखा था। इसमें चालुक्य नृपति कुमारपाछ श्रीर उसके विरुक्तक पूर्वगामियों का इतिवृत्त विश्वित है। इसमें (२० संस्कृत श्रोर म प्राकृत में ) कुछ रम मर्ग है। इसका मुख्य बन्ध अपने व्याकरण में दिये संस्कृत और प्राकृत के व्याकरणों के नियमों के उदाहरण देश है। यह जैनवर्म का एक स्पर्धावान् प्रकारक था और इसके वचन पचपात से शून्य नहीं है। सोखहर्षे सं बासचे तक के लगीं में कुमारपाद को जैनधर्म की दितकारिखी नीति पर चल्लने वाला कहा गया है।
- (२) पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज चाहमान (चौहान) की विजयों का वर्णन दिया गया दै। यह कृति ऐतिहानिक दृष्टि से बड़े काम की है: किन्तु इसकी एक ही खिएडत और ब्रुटिपूर्ण इस्तक्किस्त प्रति मिल्ली

१ जो शठता अप्रीर मूर्जिता के निधान हैं, वही राजास्त्री को खुश रखने बाले हैं।

२ उसका निचला होट विम्बाफल जैसा चमकदार (सूर्य-युक्त) था, उसके बाल काले (कृष्ण-युक्त) थे, उसका मुख चन्द्रमा बैसा (चन्द्रमा--युक्त) था, उसकी कमर सिंह की कमर के समान (विष्णु-युक्त) थी, उसका मुख कल्याणकारी (शिव-युक्त) था। इस प्रकार माना वह-देवतात्रां को खेकर बनाई गई भी। 🕡 🕟

328

ै। इसके रचियता के नाम का पता नहीं। शैंकी बिल्ह्या की-सी है ्सका उक्की ख जयाथ ने अपनी खलंकार विमर्शिनी में (१२००) किया है। धीर इस पर काश्मीर के जोनराज की (१४४० े टीका है सम्भन है इसका केश्वक काश्मीरी ही हो।

- (३) सन्ध्याकर नन्दी के रामपाल चरित्र में बंगाल के रामपाल के (१०८४-११३०) कीशलों का वर्णन है।
- (४) (काश्मीरी) करहण का सीमपाल विकास सुरसल द्वारा पराजित किये हुए मृप सोमपाल विलास की क्या सुनाता है मङ्क ने इस कवि को काश्मीर के नृप श्रवंकार की सभा का सदस्य जिस्ता है।
  - (१) शम्भुकृत राजेन्द्रकर्णपुर कारमीर भूपाछ हर्षदेव की
- प्रशस्ति है । (६-६) मोमेरवरदत्त द्वारा (११७६-१२६२) रचित कीर्तिकोसुदी
- क्रीर सुरथोत्सव, श्रारिमें इ.स (१३ वीं शताब्दी) रचित सुकृत-सकीर्तन क्रीर सर्वानन्द द्वारा (१३ वीं शताब्दी) रोचन जगहुकित न्यूनाधिक प्रशान्तयां ही हैं जो यहां विस्तृत परिचय देने के बोग्य नहीं हैं।
- (,०) अन्त में यहां काश्मीर के उन बोगों के नामों का उद्वेख करना इचित अतित होता है जिन्होंने राजतर्शीकों को प्रा करने का काम जारी रक्खा। जोनराज ने (सृत्यु १४४१) उसके शास्य श्रीनर ने कौर शिवर के शिक्स शक ने राजतर्शीमणी की कथा हो कारायीर को

ने भौर शिवर के शिष्य शुक्त ने राजतरंगियां। की कथा को कारमीर को श्राक्तवर द्वारा अपने राज्य में मिलाए जाने तक आगे बढ़ाया, किन्तु इनकी रचना में मौलिकता श्रीर काव्य-गुरा दोनों का श्रामाद है।

# अध्याय १२

## गद्य-कान्य (कहानी ) और चम्पू । (७६) गद्य-कान्य का आविर्माद ।

महाकारय के आविश्वित के समान गण-कान्य का मी आविश्वित रहस्य से आवृत्त है। हमें द्राही, सुबन्यु और वाश जैसे यशन्त्री जेलकों के ही अन्ध सिखले हैं। इनसे पहले के नमूनों के बारे में हमे कुछ पता अहीं है। बाख ने अपने हर्णवरित की भूमिका में कीत्तिमान गण-बेसक के रूप में महार हरिजन्द्र का नाम स्वत्य जिला है, पर प्रसिद्ध खंसक के विषय में इससे शक्ति और कुछ मालूम नहीं है। सम्भव होने पर भी हसका निश्वय नहीं कि यह लेखक दयही से प्राचीन है।

गद्दा-कान्य और सर्वसाधारण की कहानी में मेद है। पहले की आस्त्रा अम-निन्धादित वर्णन और दूसरे की भारता नेगावान और सुगम कथा-कथन है। इस प्रकार यह कज़ित होता है कि गध-कान्य की न्वा रमणीय कान्य-शैकी के आधार पर होती है। अतः शैकी की हिंद से इसके प्रादुर्भाव का काल जानने के क्रिए हमें साधारण कथा-कथन को छोष कर रहदामा के शिलालेख और हिर्चेश कृत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की भोर पीछे मुद्रना होगा। गद्य-कान्य के विकास पर पदा हुआ। वास्तिक कान्य का यह प्रभाव कई शताब्दियों उक गहा होगा।

पीटरसन ने अपना यस प्रकट करते हुए कहा था कि सारतीय शक-कान्य युनानी गरा-कान्य का ऋषी है। दोनों में अनेक समानताएं हैं; कदाहरक के किए रहे श-सीन्द्रं का सीर पशु एवं साम-पाद्यों में दानस्य-प्रेम का वर्षन इत्यादि वालें बताई जा सकती हैं। इसमें कुष्कि यह दी जाती है कि जैसे युनानी फिलित ज्योतिष का प्रभाव मारसीय फिलित ज्योतिष पर यहुत पड़ा है, नैसे ही गद्य-कान्य(क्या साक्ष्याधिका) के केन्न में भी युनान ने भारत पर अपना प्रभाव दाखा होगा। ऐस. कैकोट ने जुनानी गद्य-कान्य और गुव्याक्यकृत वृहत्क्या में कुछ समानताएँ दिखाई हैं, तिदर्शनार्थं, होनों- में वायव्य प्रावियों की जाति का वर्णन, नायक और नायिका के कप्र तथा अन्त में उनकी विश्वय, उनका वियोग और पुनस्कित, और उनके नीरोचित पराहमों का वर्णन तथा ऐसी ही और भी कई वार्ते पाई जाती हैं। इससे उपने यह परिवाम निकाता कि बृहत्कथा यूनानी गद्य-काव्य की ऋणी हैं। बाद में उसने अपनी सम्मति बदल दी और कहा कि यूनानी गद्य-काव्य सी ऋणी हैं। बाद में उसने अपनी सम्मति बदल दी और सव परिवाम अपर्यान श्वाम अपर्यान श्वाम पर खाश्रित हैं। भारतीय और यूनानी खाल्याविकाओं में साम्य की अपेका नैवन्य श्वाक्ष विवार करने योग्य

स्वप्न द्वारा परस्पर प्रेम का प्राटुर्भाव, स्वयंवर, पत्र-व्यवहार, मूच्छां, विशाल श्रानुशोचन, ग्रात्मधात की इच्छा ।

निम्नलिखित साहित्यिक रचना-भागों का साम्य भी दर्शनीय है:---

कथा में कथा तथा उपकथा, प्रकृतिन्वर्णन, विस्तृत-व्यक्ति-वर्णन, कथादि के विद्वरापूर्ण संकेत, प्राचीन दृष्टान्तों का सुनाना, अनुप्रास इत्यादि (देखिये, प्रे सम्पादित वासवदत्ता, पृष्ठ १५-६ । अन्त में प्रे महाराय परिणाम निकालते दुए कहते हैं— "तो भी ये तथा अन्य और साम्य जो दिसलाए जा सकते हैं सुमे कुछ भी सिद्ध करते प्रतीत नदीं कोते।")

पूनानी कहानी श्रीर सुबन्धुकृत वास्वदत्ता की कथा में घटना-साम्य की कुछ श्रीर बातें ये हैं—

है। 'एइद्र्मपाठ से यह बात जानी जा सकती है कि दोनों जातियों का बाल्यायिका माहित्य बाह्यस्य और अन्तरात्मा दोनों। की दृष्टि से एक दूसरे से सबंधा किन्न हैं? !" संस्कृत के गद्ध-कान्य (झाल्याधिका-साहित्य) में अम-निष्पादित वर्णन पर बल दिया जाता है तो यूनानो मद्य-कान्य में मारा प्यान कदानी की थोर जगा दिया जाता है। इस अक्रम्य को समाप्त करते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय और यूनानो जद्य-कान्यों का जन्म परस्पर निरुद्धल निरंपेक रूप से होकर दोनों का पालन-पोष्पा भी अपनी अपनी सम्यता तथा साहित्यिक रुदियों के बीच में हुआ।

#### (७७) द्रखी

इसके प्रनथ---परम्परा के ऋतुसार दण्डी तीन प्रन्थों का रचयिया साना जाता है ।

दशकुमार चिन्त ( गद्य में कहानी ) और कान्यादर्श ( अबद्वार का प्रम्थ ) निस्सानोह इसी के हैं। उत्तरीक प्रम्थ में इसने जिम नियमों का प्रतिपादन किया है प्रतिक प्रम्थ में उन्हीं का स्वयं उद्युद्धन भी कर दाखा है। शायद यह इसिलिए हुआ है कि 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे, से आचारिह ते नर म घनेरे'। इसक तीसरे मन्थ के बारे में खोगों ने अनेक करची करची घारणाएँ की है। मृच्छुकिश्क और कान्यादर्श दोनों में समानहरूप से अरु ए एक पद्य के आधार पर पिरचल ने कह दाखा कि द्रव्यी का तीसम प्रम्थ मृच्छुकिश्क होगा, किन्तु मास के मन्यों की उपवाचित्र होने पर मालूम हुआ कि वही पद्य चारदत्त में भी आया है.

१ देखिये में (Gray) सम्मादित वास्वदत्ता, पृष्ठ ३७ ३

र देखिये राजशेखर का निम्निखिखित पद्य—
 त्रयोऽग्नवस्त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयोगुगाः ।
 त्रयो दिख्डमबन्बास्च त्रिष् लोकेषु विश्व ताः ॥

कहा जाता है कि शायद इसका तीसरा प्रनथ इन्होतिक्ति हो, जिसका उरखेल इसने अपने कान्यादर्श में किया है; किन्तु इसका कुछ निश्चय नहीं कि यह शब्द किसी नशिष्ट अन्य का परामर्श करता है या अल्लार के सामान्य शास्त्र का। इसी प्रकार कान्यादर्श में कलापरिच्छेद का भी उरखेल आता है। यदि यह अन्य दर्शों का ही होता तो एक पृथक अन्य न होकर यह कान्यादर्श का ही एक पिछला अध्याय होता। यह तो निश्चय है कि द्रशों अवन्तीसुन्दरीक्या का, जिसकी यस्तायाल शौली सुबन्धु और बागा के अन्यों की शौली की स्पर्धा करती है, रचिता नहीं है।

वैयक्तिक जीवन—इरही के वैयक्तिक जीवन के बारे में खास करके कुछ मालूम नहीं है। इराकुमारचित के प्रारम्भिक पद्यों से किसी किसी ने यह घारणा की है कि शायद यह वैष्णाव था; किन्तु इस घारणा में इस बात की और ध्यान नहीं दिया गया कि पूर्वपिठका (दशकुमार की मूमिका), जिसमें यह पण भाता है, विद्वानों की सम्मति में दर्शी की रचना नहीं है। हाँ, इसना सम्भव प्रतीत होता है कि यह दाचिणास्य और विदमें देश का निवासी था। यह वैदमीं रीति की प्रशंसा करता है; महाराष्ट्री भाषा को उत्तम बतजाता है; किज़ अपन्य, चोल देशों और दिख्या मारत की नदियों का नाम केता है, भीर मध्यभारत के रीति-रिवाजों से खूब परिचित है। उदाहरण के खिए दशकुमार चरित में विश्वत की कथा में विनध्यवासिनी देशों का वर्षन देखा जा सकता है।

काल—दर्बडी का काल भी बड़ा विवादास्पद विषय चला आ रहा है। दशकुमार चरित की अन्विम कथा में, जिसे विश्रुत ने सुनाया है, भोज वंश का नाम आया है। इस आभ्यन्तरिक साच्य पर विश्वास करके

१ देखिये. एम० त्रार० काले द्वारा सम्यादित दशकुमारचरित, पृष्ट ४४ (इंग्लिश भूमिका)।

प्रो० विरुत्तन ने परिशाम निकाका है कि दण्डी महाराज सोज के किसी श्रासन्तरम उत्तराधिकारी के शासनकात में जीवित रहा होगा। इसका तालपर्य यह है कि दण्डी ईसा की ११ वी शताब्दी में हुआ, परन्तु कुछ श्रन्य विचार इसे इससे बहुत ही पहले का सिद्ध करते हैं।

का० पीटरसन ने जिन श्राधारों पर इसे ईसा की म वीं शताबदी में रनका है, वे ये हैं:—(१) कान्यादर्श २, २१म-६ में श्राकद्वारिक वासन (म वीं श०) की श्रीर संकेत प्रतीत होता है, श्रीर (२) कान्यादर्श २, १६७ वाला पर्या काद्मवरी के उसी वर्यान से बहुत समानता रक्षता है। स्वर्गवाक्षी विष्णुक्रदण्यियल्ग्यकर ने दशकुमारचरित के मन्त्रगुष्ठ की तथा भवभूति के मालकीमाध्य नाटक के पश्चम श्रद्ध की कथा में अनेक समानवाएँ दिखलाकर यह परिणाम निकाला था कि द्यही सम्भवतया भवभूति का समकालीन था। दाण ने अपने दर्पचरित की भूमिका में द्यही का नाम नहीं लिया, परन्तु इससे भी कुछ परिणाम महीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसने तो भारवि जैसे महाकवियों तक का भी नामोक्जेल नहीं किया है।

शैंकी का साइय बवलाता है कि दशकुमारचरित सुबन्धु धौर वास के गय-कान्यों की अपेड़ा पञ्चतन्त्र या कथासरिस्सागर से अभिक मिलता जुलता है। यद्यपि अपने कान्यादर्श में इयदी कहता है कि ''धोज; समाससूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्'' (समासबाहुस्य से यरिपूर्य बोज गुण ही गद्य का श्राया है), तथापि इसका अपना दश-कुमारचरित वासवदत्ता या कादम्बरी के सामने बिस्कुत सरक्ष है।

१ दर्गडी-

श्ररतालोक संहार्थमवार्थं सूर्यगरिमभिः।
हिश्रोधकरं यूनां याननप्रभवं तमः॥
बाख-केवलं च निसर्गत एवाभानुभेद्यमरत्नालोकोच्छेचमप्रदीपप्रभाषनेयमतिगहनं तमो योवनप्रभवम्।

खाख और सुबन्धु से मिलाकर देखें तो दयदी न तो इतना कित है भीर न उतना कृतिमता से पूर्ण । भारतीय प्रायोवाद (Tradition) के श्रनुसार द्वडो पदलाजित्य के लिए प्रसिद्ध है। इस पदलाजित्य का श्रमिपाय है शब्दों के सुन्दर सुनाव पर शाक्षित विविक्षति-शालिती और परिष्कृत शेली जिसमें शाक्ष्येण और प्रभाव दोनों हैं। इसके श्रातिरिक्ष दयदी कथा-सूत्र को नहीं मूलता और न सुबन्धु तथा बाख के समान श्रायास-मब वर्णनों में श्रदकता है। ये बात इसका काल द०० ई० के श्रास-पास स्वित करती है, इसी काल का समर्थन दशकार दित में पाई जाने बाली भौगोलिक परिस्थितियों से भी है।

आम्यन्तरिक साच्य के आधार पर सिद्ध होता है कि द्राही महा-राज भोज के अनन्तरभावी नृण के शासन काल में विद्यान था; इस विचार के साथ इसके कृती शताब्दी में होने की बाद विताकुल ठीक बैठ जाती है। कर्नल टाड ने किसी जैन इतिहास-व्याकरको भयान्त्रित स्वीपत्र के आधार पर भीज नाम के तीन गजाओं का उरतेस किया है, जो मालवे में अमशः १७१, ६६१, और १०४१ ई० में शासन करते थे। अतः सहुत कुछ निश्चय के साथ इसी परिकाम पर पहुँच सकते हैं कि द्राबी ईसा की छठी शताब्दी के अन्त के श्रास-पास जीवित था

उपमा कालिदासस्य भारवेरथं-गौरवम् । दिख्डनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुजाः ॥

२ देखिए 'रञ्जंश श्रीर दशकुमारचरित की भौगोलिक बातें', (इंगलिश) कीलिन्स (१६०७), पृष्ठ ४६। रे दक्खन में विजिका नाम के एक कि ने दण्डी का नाम लेते हुए कहा है—''वृथैव दिखना प्रोक्तं सर्वशुक्ला सरस्वती" यदि यह विजिका पुलकेशी दिलीय के क्येष्ठ पुत्र चन्द्रादिस्य की रानी विजयभङ्कारिका ही है तो वह ६६० ई० के स्राप्त पास जीवित थी। इससे दण्डी का ६०० ई० के समीप विद्यमान होना लिख हो जाएगा।

# (७८) दशकुमार चरित

ग्रन्थ के नाम से स्चित होता है कि इसमें दस राजकुमारों की करानी है। मुख्य प्रन्थ का प्रारम्भ सहसा कथा के नायक राजकुमार राजनाहन की कथा से होता है। इस प्रन्थ में श्राठ श्रष्याय हैं जिन्हें उच्छ्यास कहते हैं।

पूर्वपीठिका नाम से प्रसिद्ध भूमिका-भाग मे पाँच उच्छ्वास हैं। इसमें सारी कथा का ढाँचा और दोनों राजकुमारों की कदानी आ गई है। इस प्रकार कुमारों की संख्या दस हो जाती है। उत्तरपीठिका नाम

भामह श्रीर दण्डी का श्रान्योन्य सम्बन्ध ध्यान में रखकर दण्डी का काल-निर्याय करने में बड़ा ज़मरदस्त बिनाद चलता रहा है; किन्तु कुछ कारयों से भामह की अपेद्धा दण्डी प्राचीन प्रतीत होता है—(१) छ्ट्र के काव्यालङ्कार में स्नाता है—'ननु दण्डिपमेधाविरुद्र भामहादिकृतानि सन्त्येवालङ्कारशास्त्राधि'। ऐसी ही बात निम्लाधु भी कहता है। ऐसा स्नान्य होता है कि ये नाम काल-कमानुसार रक्खे गए हैं, वैसा कि हम मेधाविरुद्र के बारे में भामह के ग्रन्थ में भी उल्लेख पाते हैं। (२) दण्डी की निरूपणशैली स्नमस्या स्नार्थ स्रवेज्ञानिक है। इसकी स्नपेद्धा भामह स्नाप्तिक मस्या तथा वैज्ञानिक होने के साथ साथ वस्तुके स्नव-धारया, तर्क की तीव्या स्नोर विचार की विश्वता में भी हमसे बद्दकर है। (३) कभी कभी भामह 'अपरे, स्नन्ये' इत्यादि कहकर जिन मतो को उद्धृत करता है वे दण्डी में पाए जाते है।

यह भी प्रायः निश्चित ही है कि दण्डी का कान्यादर्श महिकान्य के बाद का है। सिंह में प्रायः उन्हीं अल्ल्हार्श के उदाहरण हैं जिनके लच्चा उण्डी ने दिए हैं, किन्तु मिंह का क्रम तथा मेदोगमेदादि कथन पर्याप्त भिन्न है। यदि उसने दखी का अनुस्त्या किया होता, तो ऐसा क्यो होता; परन्तु इतने से भी हम दण्डी के ठीक-ठीक समय का नहीं जान सकते, क्योंकि मिंह और भामह के काल भी अनिश्चित हैं। से मिलद परिशिष्ट भाग में भिन्तम राजकुमार विश्वत की कहानी पूरी की गई है। संखी के विचार को एक सोर रखकर देखें तो कथा की रूप-रेखा और अन्तरातमा दोनों की दृष्टि से भी पूर्वपीटिका तथा उत्तर-पीठिका दोनों हो दयही के मुख्य अन्य से श्रवण प्रतीत दोती हैं। कहीं कहीं तो विचरणों में भी परस्पर विरोध है। उदाहरण के लिए, पूर्व-पीठिका में अर्थपान तारावली का और प्रमति एक और मनती सुमित का पुत्र कहा गया है, परन्तु मुख्य मन्य में श्रव्यान और प्रमति दोनों कामपान के पुत्र कहे गये हैं जिनकी माता क्रमशः क्रान्टिमती और वारावली हैं। पूर्वपीठिका और उत्तरपीठिका दोनों ही प्रथक् प्रथक् संस्करणों में इतने पाठान्तरों के साथ अपनव्य होती हैं कि उन्हें देख कर यही मानना पन्ता है कि सच्युच से द्यदी के प्रन्थ का माग नहीं है। शैली की दृष्टि से पूर्वपीठिका का पंचम उच्छ्वास शेष उद्घासों से उत्हृष्ट है, इससे प्रवीत होता है कि पूर्वपीठिका में भी दो खेखकों का हाथ है।

कथा का नायक राजवाहन है। उसका पिता राजहंस सगम का राजा था जो मालवाधीश से परास्त होकर यन में हथर उधर अपने दिन क्यतीत कर रहा था। नायक के नौ साथी मूलपूर्व मंत्रियों या सामन्तों के पुत्र हैं जो एक एक करके वन में लाए गए थे। जवान होने पर वे सब के सब श्रीकाम होकर दिनियजय के लिए निकले। राजकुमार राजवाहन एक काम से अपने साथियों से विशुद्ध कर पाताल में जा पहुँचा, और उसके भी साथी उसे हूं इने के लिए निकल पहे। उधर पाताल से लौटने पर जब राजवाहन ने अपने साथियों को न देखा तक यह भी उनकी खोज में चल दिया। अन्त में वे सब मिल गए और प्रत्येक के अपनी अपनी एयंटव-कथा बारी बारी सुनावी पारस्य की। ये कथामूँ बद्धुत, पराकमपूर्ण भीर विविध-जातिक हैं। इनके चेत्र के विस्तास से मालूम होता है कि इस क्या में किसी मकार भी व्यक्ताहीय हिन्दू-

समाज का चित्र श्रिष्टित है। किन का श्रसकी सदैश्य समीरंजन की सामग्री उपस्थित करना है न कि सामाजिक श्रवस्था का चित्र उतारना। भानतिक स्वरूप की दृष्टि से ये कथाएँ गुणाव्य की बृहत्कथा में पाई जाने वाकी कुछ कथाओं से मिक्सी जुलती हैं। इनसे सिन्द होता है

जाने वाली कुछ कथाओं से मिलती जुलती हैं। इनसे सिद्ध होता है कि जादू-टोना, मन्तर-जन्तर, ग्रन्थ-विश्वास और चमस्कार ही उस

समय के धार्मिक जीवन का एक श्रांग थे। इन कथाओं में इम पढ़ते हैं कि एक श्रादमी श्राकाश से गिरता दें भीर उसे कोई राहगीर अपने हाओं में सँभाव जेता हैं परन्तु चोट किसी के नहीं सगती है।

मार्क्यहेय सुनि के शाप से सुरतमंजरी नाम की एक अप्तरा चाँदी की इंजीर होगई थी, उसने नायक राजवाहन को बाँच लिया, और वह फिर अप्तरा की अप्तरा होगई। खोग जुधा खेखने में, चोरी करने में,

संध खगाने में तथा ऐसे की श्रोर दूसरे काम करने में सिद्धहस्त हैं। प्रेम-चित्रों में ज्रा ज़रा-सी बातों को दिखलाने का प्रयत्न किया गया है जो श्रालकल के पाठक में श्रविच उत्पन्न कर देवी हैं। ऐसी बातों का कम यहां तक बढ़ गया है कि इस प्रन्थ को पाठ्य-पुस्तकों में रखने के लिए उन बातों में से कुछ-एक को प्रन्थ से निकाल देना पढ़ेगा।

शैजी—परम्पराजुसार प्रसिद्ध दयडी के पदबाजित्य का उन्ने खे हम पहले कर खुके हैं भीर कह चुके हैं कि सुबन्ध और बाख जैसी कृत्रिमता इसमें नहीं है।

चरित्र-चित्रण की विशेष योग्यता के बिए भी रणडी प्रसिद्ध है। केवस राजकुमारों का ही नहीं, छोटे छोटे पात्रों का चरित्र भी बड़ी सफ़ाई के साथ चित्रित्र किया गया है। उनमें से प्रत्येक की एक विशिष्ट व्यक्ति मासित होने खगी है और उनके चित्र-चित्रण दणडी के झाम

१ देखिए खंड ७७। २ दगडी यशस्वी कवि के रूप में प्रसिद्ध है। इसका काव्यादर्श सारे का सारा पद्य-बद्ध है और दशकुमारचरित भी आन्तरिक स्वरूप में काव्य ही है (देखिए—वाक रसात्सकं काव्यम्।) एकी के किसी पुराने प्रशंसक ने कहा है:—

जोश, पैनी नज़र तथा ज़िन्दादिखी के मिले हुए रँग से बने हैं।

प्रकृति के या वर्णन के किन की हैसियत में द्वही काबिदास, भारिव या माम की तुलना न करता छही, फिर भी इसकी रचना में दसन्त, स्वीस्त, राजवाहन और श्रवन्तीसुन्दरी का मिलन, प्रमितकृत अपिरिचित राजकुमारी का दुसान्त, श्रीन कन्दुकावती का गेंद खेसना ऐसे सुन्दर ढंग से वर्षित हुए हैं कि इन्हें हम किसी बने किन के माम के श्रवस्त उसकी उसम रचना के उदाहरणों के रूप में सम्भुख रख सकते हैं।

माषा पर द्यही का पूर्ण श्रिषकार प्रशंसनीय है। सम्पूर्ण सातवें खच्छ्वास में एक भी श्रोष्ट्र वर्ण नहीं श्राने पाया, कारण, मनत्रगुप्त की भेगसी ने उसके श्रोष्ट में काट जिया था, तब उसने मुँह पर हाश रखकर श्रोष्ट्र वर्ण का परिहार करते हुए श्रपनी कथा कही। बैदमीं रीति का समर्थक होने के कारण द्यही ने श्रपना बच्य सुवोधता, भावों का यथार्थ प्रकाशन, पदों का माधुर्य, वचन-विन्यास की मनोरमता रक्खा है श्रीर इसबिए इसने श्रुतिकह तथा विशाबकाय शब्दों के श्रयोग से परदेश किया है। गद्य तक में इसने दुर्बोधदीर्घ समास वाबे पदों का प्रयोग नहीं किया है। यह निपुण वैयाकरण था, श्रीर इसने राजकुमारों की श्रपनी कथा सुनाने में उपने मुँह से बिट् बकार का श्रयोग नहीं करवाया। हाँ, इसने खुड़ का पर्याप्त प्रयोग किया है।

द्रश्डी में हुँसा देने की भी शक्ति है। राजकुमारों के जंगलों में धूमते फिरते रहने का तथा श्रपना-प्रधोजन पूर्ण करने के उनके श्रद्भुत सपायों की किथाओं से किन की पाठक का मनोनिनोद करने वाली मारी योग्यता का परिचय मिलता है। रानी वसुन्धरा ने नगर के मद्र खोगों को एक गुप्त श्रभिवेशन में सम्मिलित होने के लिए निमन्त्रित किया श्रीर उनसे वस्तुत: गुप्त रसने का वसन केकर एक सूठी श्रफवाह फैला

जाते जगित वास्मीकी कविरित्यिमधाऽभवत् । कवी इति ततो व्यासे कवयस्त्विय दिख्डिति ॥

दी-सचसुच इस काम को करने का यह एक अरयुक्तम उपाय था।

पूर्वपीठिका का प्रारम्भिक अनुन्छेद ( Paragraph ) बाख की अममन शैंकी के अनुकरण पर खिला गया है। इस अनुन्छेद में दुर्बोध दीन समारों के जन्दे-लन्दे वान्य हैं। पूर्वपीठिका के बेखक ने यमका-सङ्कार का अस्पिक प्रयोग किया है। उदाहरण के खिए एक वान्य देखिए—

कुमारा माराभिरामा रामाद्यपौरुषा रुषा अस्मीकृतास्यो रयोपहस्तितः समीरका रकाभियानेन यानेनाभ्युदयाशसं राजानमकार्षुः ।

[उच्छ्वास २, अनुच्छेद १]

#### (७६) सुबन्धु

झुवन्यु को इस वासवदत्ता के कीर्तिमान् कर्ता के रूप में जानते हैं। वासवदत्ता का प्राचीनतम उल्लेख बाया के हर्षचरित की सूमिका के ग्यारहवें पद्य में प्राप्त होता है—

> कवीनामगळद् दर्भो नृतं वासवदत्त्रया । शक्त्येव पारहुपुत्राणां गतया कर्यागोचरम् ॥

कारम्बरी की भूमिका के बीसर्वे पदा में बागा अपनी कृति को 'इवम श्रतिद्वयी कथा' कह कर विशेषित करता है। टीकाकार कहता है कि 'द्वयी' से यहाँ बृहत्कथा और समयदक्ता श्रमित्रेत हैं।

साहित्य संसार में सुबन्धुविषयक कुछ अवजेख निस्सन्देह बागा के

र जो कामदेव के समान सुन्दर थे, राम इत्यादि के समान पौरूष वालें थे, जिन्होंने कोध में भरकर शत्रुश्चों को राख कर डाला था, जो बेग मैं बायु का भी उपहास उड़ाते थे, उन कुमारों ने दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए राजा को श्चम्युदय की श्चाशा से भर दिया।

२ सचमुच जैसे इन्द्र की दी हुई शक्ति के कर्ण के हाथ में पहुँचने पर पायडवों का गर्व जाता रहा था वैसे ही वासवदका को मुन लेने पर कवियों का गर्व जाता रहा।

बाद के भी मिलते हैं। वाक्पतिराज ने अपने गडकवह में सुबन्ध का जाम भास और रचुवंश के कत्ती के साथ जिया है। राववपाण्डवीय के

रचियता कविराज क अनुसार सुन्ध्य, बाएमह, श्रीर कविराज (वह स्वयं ) वकोक्ति में निरूपम हैं। मञ्ज ने प्रशंसा करते हुए सुन्ध्य को भेषठ श्रीर भारित की श्रेणी में रक्का है। सुभाषित संग्रहों में इसका नाम और भी कई स्थलों पर श्राया है। बङ्खाबकृत भोजप्रबन्ध में (१६वीं श०) इसकी गण्ना धारा के शासक भोज के तैरह रत्नों में की गई है। ११६८ ई० के कनारी भाषा के एक शिलाजेल में इसका श्राय कान्य-जगत् के एक गण्यमान्य न्यक्ति के रूप में श्राया है। इसका श्राय हुआ

कि वारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक इसका यश दक्षिण में फैल चका था ।

सुवन्धु के जीवन-कास के बिषय में श्रमी तक निश्चितरूप से कुछ पता नहीं है। यद्यपि इसके प्रन्थ में रामायण, महामारत, पुराण, उप-निषद्, मीमांसा, न्याय, बृहरकथा श्रीर कामसूत्र से सम्बद्ध श्रमेक उल्लेखों के साथ साथ बौदों श्रीर जैनों के साथ विरोध को स्चित करने वाले भी कई उल्लेख श्राए हैं, किन्तु इन सब से कवि के काल पर बहुत ही मन्द प्रकाश पृष्ता है। बासवद्ता में छुन्दोविचिति का

१ दर्छ। के दशकुमार चरित में वासवदत्ता विषयक बद्यमारा

उल्लेख मिलता है:— "अनुरूपमतृंगामिनीनां च वासवदत्तादीना वर्णनेन आह्याऽनुश्यम्" ( अपने योग्य पति को प्राप्त होने वाली वासवदत्ता इत्यादि स्त्रियों के वर्णन से उसके मन में पश्चान्ताप का उदय कीजिये)। अधिक संभावना यह है कि इस उल्लेख में वासवदत्ता शब्द मासरचित स्वप्नवासवदत्ता का परामर्श करता है मुक्त्यु के प्रन्य की वासवदत्ता का नहीं। पाणिति-अष्टाध्यायी के चौथे अध्याय के तीखरी पाद के सतासीवें सूत्र पर पठित वार्त्तिक में (लगभग ई० पू० तीसरा श०) "वासवदत्तास अश्विकृत्य कृती ग्रन्थः" इस प्रकार आने वाला शब्द विस्थहरूप से मास के ग्रन्थ का परामर्श करता है।

दो बार उन्ने क' मिसता है। यदि यह जुन्दोविचिति द्वाडी का ही प्रन्य है; जिसके होने में सम्मातना कम और सन्देह अधिक है, तो

सुबन्धु हराडी के बाद हुआ। यह प्रन्थ नृप विक्रमादित्य के बाद गड़ी पर वैडने बाबे सब से पहले राजा के राज्य में लिखा गया था, इसके

कुछ प्रमाख उपलब्ध हैं:—(क) वासवदत्ता की सूमिका के दसवें पद्य में आत्रा है, ''गतवित्त भुवि विक्रमादित्ये'' (ख) वासवइत्ता का एक

तिलककार नरसिंह वैश कहता है, ''कविरयं विकमाहित्यसम्यः। तस्मिन् राज्ञि लोकान्तरं ग्राप्ते पूर्वं निवन्धं कृतवान्'' (यह कवि

विक्रमादित्य का समासद् था। महाराज विक्रमादित्य के स्वर्गवायी होने पर इसने यह प्रनथ जिखा); (ग) महाशय हाज को उपजब्ध होने बाखी वासवदत्ता की हस्त-जिखित प्रति बतजाती है कि सुदन्य वरहिन

वाद्धा वासवदत्ता का हस्त-। जाखव मात बतवाता हाक सुपन्धु वरहाक का मानजा था। यह वरहिच भी विक्रमादित्य के दरबार का एक रतन कहा जाता है। परन्तु केवला इसी भाषार पर किसी वात का पक्का

निश्चय नहीं हो सकता।

सुबन्धु का ''न्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपां वौद्धसङ्गतिमिवाबङ्कार-दूषिताम्'' कथन बड़े काम का है; क्योंकि इसमें उद्योकर तथा बौद्ध-

दूषितान् अथन वह काम का है। स्थान इसन उथाकर तथा बाह्य-सङ्गत्यबङ्कारकार धर्मकोर्त्ति का नाम श्राया है। उद्योत्कर और धर्मकीर्त्ति

दोनों ही ईसा को छुठी शताब्दी के उत्तराई में हुए हैं। श्रतः हम सुबन्धु को छठी शताब्दी के श्रनितम भाग के समीप रख सकते हैं।

यह तो निश्चित हो है कि वासवरत्ता हर्षचरित से पहले लिखी गई है।

कथावस्तु—इस कथा का नायक चिन्तामणि का गुणी पुत्र कन्दर्प-

कथावस्तु—इस कथा का नायक चिन्तामाण का गुणा पुत्र कन्द्रपन केतु था। एक प्राभातिक स्वष्य में किसी पोडशी सुन्दर कन्या को देख-कर वह अपने सुहृद् मकरन्द्र को साथ तो उसकी तखाश में निकतः पदा। घूमते हुए दे विनध्यपर्वंत में जा पहुँचे। वहां एक रात कन्द्रपँकेतु

१ छुन्दोविचितिरिव मालिनी सनाया. श्रीर छुन्दोविचिति भ्राज-मानतनुमध्याम् ['इल' द्वारा सम्पादित संस्करण, ११६, २३५ ]।

ने रात में देर से वृष्ण पर जौट कर आए हुए शुक्त को धमझाती हुई शारिका को सुना। किर शुक्त ने अपने विसम्ब का कारण बताते हुए

शारिका को एक कथा सुनाई। इस कथा से कन्द्र्यकेतु को अपनी प्रेयसी का कुछ पता मिल गया । वह कुसुमपुर के ऋधिपति नृप श्रङ्गार-शेखर की इकजोती बेटी थी। उसका नाम वासवद्ता था। उसने भी कन्दर्भकेतु के समान सुन्दर एक तरुण को स्वप्न में देखकर ससकी वखाश में ऋपनी श्रनुचरी तमाजिका को भेजा था। कुसुमपुर में रागा-दुग युगक के सम्मिक्न का प्रबन्ध हो गया | बिल्कुक अगले ही दिन वासवद्ता का विवाह विवाधा राजकुमार पुष्पकेतु के साथ हो जाने का निश्चय हो चुका था। अतः कन्दर्पकेत् श्रीर वासवदत्ता दोनीं के दोनीं तत्कात एक जाड़ के घोड़े पर सवार हो उडकर विनध्यपर्वत में जा पहुँचे। प्रातः कन्दर्पकेत् ने वासत्रदत्ता को श्रतुपस्थित पाया तो उसने श्रेम से पागल होकर श्रात्मवात करने का निश्चय कर लिया, किन्तु उसी चुरा एक आकाशवासी ने प्रेयसी के साथ पुन: मिकाप होने की श्राशा दिखाकर उसे श्रारमधात करने से रोक दिया। कुछ महीने के बाद एक दिन कन्दर्भकेतु ने वासवदत्ता को पाषाण की सूर्ति बनी पाया जो उसके छूते ही जीवित हो उठी । पूछने पर वासवद्त्रा ने बताया कि जब अपने अपने स्वामी के जिए मुक्ते प्राप्त करने के उद्देश्य से दो सेनाएँ प्रापस में युद्ध करने में ज्याय थीं, तब में प्रनजाने उस तरफ चलो गई जिल तरफ स्त्रियों के जाने की मनाहो थी। वहाँ मुनि ने मुक्ते शाय देकर पावाणी बना दिया। इसके पश्चात् कन्दर्पकेतु उसे खेकर अपनी राजधानी की खौट श्राया श्रीर वहाँ वे दोनों सुख से रहने लगे । वासवदत्ता की गिनती, आख्यायिकान्नों में नहीं, कथान्नों में की

जानी चाहिए; इसका प्रतिपाद धर्थ हर्ष चरित की अपेदा कार्म्बरी से श्रीयक मेल खाता है। हमें इसमें स्वप्नों में विश्वास, पश्चियों का वार्तालाप, जाहू का बोड़ा, शरीराकृति का परिवर्तन, शाप का प्रभाव

इस्यादि कथानुकुत्र सामग्री उपलब्ध होती है।

रोबी-सुबन्धु का बच्च ऐसा प्रन्थ मस्तुत करना है जिसके प्रत्येक वर्ण में रखेब हो। किव के साफल्य की प्रशंसा करनी पहली है श्रीर कहना पहता है कि कवि की गर्वोक्ति अथार्थ है । किन्तु आधुनिक तुवा पर शोद्धने से अन्य निर्दोष सिद्ध नहीं होता। कथावस्तु के निर्माण में शिथिबता है और चमत्कारपूर्ण, चकाचौंध पैटा करने वाला वर्णन ही सर्व-प्रधान पदार्थ समक दिया गया है। नायिका का सौन्दर्थ, नायक की वीरता, वसन्त वन पर्वत का वर्खन वहें मनोरमरूप से हुआ है। कथा की रोचकता को शैंबी की कृत्रिमता ने खमभग दवा जिया है; भौर यह शैक्षी पाठक को बहुआ असचिकर एवं व्यामोहजनक प्रतीत होने बगती है। रीति पूर्ण गौडी है; इसीविए इसमें बोकती बनावट के खम्बे-बम्बे समास श्रीर भारी भरकम शब्द हैं, श्रनुप्रास तथा श्रन्य शब्दाखद्वारों की सरमार है। कवि को अर्थ की अपेसा शब्द से पाइक पर प्रभाव कालना श्रमियेत प्रतीत होता है। रखेष के बाद अधिक संख्या में पाया जाने वाला श्रलङ्कार विरोधामास है, जिसमें अर्थ हा स्व-विरोध सासित होता है किन्तु बस्तुतः वह ( ग्रर्थ ) स्वाविरोधवान् खाँर अधिक उर्जस्वित् होता है। उदाहरण के लिए, नृप चिन्तामणि का वर्णन करते हुए कहा गया है---''विद्याधरीऽपि सुमनाः; धृतराष्ट्रोऽपि गुण्वियः, समानुगत्तोऽपि सुधर्माश्रितः" । मालादीपक का युक उदाहरण

१ म्मिका के तेरहें पद्य में इसने अपने आपको "अत्यद्धरक्षेष-मयप्रवन्धविन्यास वैदग्ध्यतिधिः" कहा है। २ पहला अर्थ—यद्यपि वह विद्यापर (निम्न-अंगी का देव) तथापि वह सुमना (यदार्थ अंगी) का देव था), यद्यपि वह धृतराष्ट्र था तथापि भीम का मित्र था, यद्यपि वह पृथिवी पर उत्तर आया था, तथापि वह देवसभा में आश्रय (निवास) रखता था। दूसराआर्थ—वह विद्वान होने पर भी उद्यम मन वाला, राष्ट्र का धर्ता होने पर भी गुग्राग्राही, वैर्थशाली होने पर भी उत्तम शासन का आश्रय लेने वाला था।

देखिए—"नायकेन कीत्तिः, कीर्या सप्त सागराः, सागरेः इत्युगादि-राजचरित्तस्मर्गाम् \*\*\* ।

शरीराजुलार अवयवकत्पना एक प्रकार से शैकी की मींव होती है। वासदत्ता में इसका इतना श्रमाव है कि उसका उरवेख किये बिना रहा

नहीं जा सकता। चरम सीमा को पहुंचाए विना कवि ने किसी भी प्रसङ्ग को नहीं जाने दिया है। निदर्शनार्थ, किसी घटना के वर्णन में प्रस्थेक सम्भव विवरण दिया गया है, यदि इतना देना अपर्याप्त प्रतीत हुआ है तो इसकी पूंच से उपमा के पीछे उपमा और रजेष के पीछे रजेष का तांता वांध दिया गया है। कहीं उत्साह दिखाना अभीष्ट हुआ, तो एक ही बात अनेक रूप से बारवार दोहराई गई है। इस दोष का कारण कवि की मति की तीम स्कृत्ति तथा बहुज्ञता है। अन्य कहा-नियों समान इसमें कथा के अन्दर कथा भरने की विशेषता है।

## ( ५० ) वाण की काद्म्बरी।

बाग की काद्म्वरी हमें कई प्रकार से रुचिकरी प्रतीत होती है।

एक तो हमें इसकी निश्चित विधि मालूम है। श्रत: मातीय साहित्य के और भारतीय दर्शन के इतिहास में यह एक सीमा का निर्देश कर सकती है। दूसरे यह हमारे लिए लौकिक संस्कृत के प्रमाणीमृत गर्धा-दाहरण का काम देती है। तीसरे यह भारतीय सबसाधारण का ज्ञान बढ़ाने वाखी लोकप्रिय कहानी है।

बागा श्रापने श्रान्य प्रनथ के समान काइस्वरी को भी श्रपूर्ण होड़ गया था। सौभाष्य से उसके पुत्र भूषण सह ने इसे समाप्त कर दिया था। कथा-वस्तु कुछ जटिन सी है। इसमें कथा के श्रान्दर कथा, उसके भी श्रान्दर श्रीर कथा पाई जाती है। कथा का प्रधान भाग एक तोते के मुँह से कहन्नदाया गया है। यही तोता श्रान्त में पुण्डरीक सुनि सिद्ध

१ नायक ने यश, यश ने सात ससुद्र, सात समुद्रो ने सत्युग ऋाटि में हुए राजाओं के चरित का स्मरण [प्राप्त] किया।

होता है जो कथा का उपनायक है। कथा की नायिका काद्म्बरी क नाम तो हमें आघा अन्य पढ़ काने के बाद माल्म होता है। कहानी का ओता नृप सूदक है जो एक अनावश्यक पात्र अतीत होता है और कथा में से जिसका नाम निकाल देने से कोई हानि पहुंचती अतीत नहीं होती; परन्तु अन्त में यही राजा कथा का मुरूप नायक चन्द्रापीड निकल पड़ता है जो शाप-वश उस जीवन में गया हुआ है। इस अकार बड़ी कुशालता से कथा की रोचकता अन्त तक अखगढ़ रक्की गई है। संचेप में कथा थों है:—

शूदक नामक एक राजा के दरबार में कोई चाएडा का कर्या एक दिन एक तोता खाई। राजा के पूछने पर तोते ने अपनी दु:खमरी कथा उसे खनाते हुए कहा—मेरी माता की मृत्यु मेरे जनम के समय ही हो गई थी और कुछ हो समय परवात मेरे पिता को शिकारियों ने पकड खिया। जावाबि सुनि के एक शिष्य ने सुने विर्जन वन में पड़ा हुआ देखा तो दयाई होकर सठा बिया और अपने गुरु के आश्रम में से नया। शिष्यों के पूछने पर जावाबि मुनि ने मेरा पूर्वजनम का चृतान्त उन्हें इस प्रकार सुनाया—

कनी उज्जैन में तारापीड नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करता था। उसकी रानी विकासवती राजा के सम्पूर्ण अन्तःपुर में सब से अधिक गुणशाकिनी देवी थी। राजा का मन्त्री शुक्तनास बहा बुद्धि-मान् था। बहुत समय बीतने पर महादेव की कुमा से राजा के एक पुत हुआ जिसका नाम चन्द्रापीड रक्खा गया। चन्द्रापीड का समवयसक वैश्वम्यायन नामक सन्त्री का पुत्र था। दोनों कुमारों का पाखन-पोषख साथ साथ हुआ और वे ज्यों ज्यों बढ़ते गए त्यों त्यों उनका सौहार्द धनिष्ठ होता गया; यहाँ तक कि वे एक दूसरे के बिना एक पत्र भी नहीं रह सकते थे। उनकी शिक्षा के खिए एक गुरुक्त की स्थापना की गई, जहाँ उन्होंने सीलह वर्ष की आयु में ही सारी विद्याओं में पारकृतवा ग्राप्त कर जी। शिक्षा समासि पर शुक्तनास ने राजकुमार को राजोपयोगी पुक सुन्दर उपदेश दिया। तब राजकुमार को युवराज पद देकर इन्डा-

युष नाम का एक बढ़ा अद्भुत घोड़ा और पश्रवेखा नाम की विश्वास-पात्र अनुचरी दी गई। श्रव राजकुमार दिग्विजय के लिए निकला और तीन दर्भ तक सब संग्रामों में विजयी होता हुआ आगे बढ़ता रहा।

एक बार दो किन्नरों का पीछा करता हुआ वह जङ्गल में दूर निकल गया जहाँ उसने एक सुन्दर सरोवर के तट पर तपश्चर्या करती हुई

महारवेवा नामक एक परम रमग्रीयाङ्गी रमग्री को देखा। रमग्री ने राज-

कुमार को बतबाया कि मेरा पुग्दरीक नामक एक तरुग पर श्रीर उसका भुम पर श्रतुराग था; परन्तु हम श्रभी अपने पारस्परिक श्रतु-राग को एक दूसरे पर शकट भी न कर पाए थे कि पुग्दरीक का बोकान्तर-गमन हो गया। मैंने उसकी चिता पर उसी के साथ सती होना चाहा; किन्तु एक दिव्य मूर्ति सुने पुनर्मिजन की श्राशा दिलाकर

हाना चाहा; किन्तु एक । इन्य मृति सुम्त पुनामचन का श्रामा । दुजाकर उसके राव को ले गई। इस श्रात्म-कथा के श्रतिरिक्त महारवेता ने शाजकुमार को श्रनुपम जावण्यवती श्रपनी श्रियसाली कादम्बरी के बारे में भी कई बाते बताईं।

इसके बाद चन्द्रापीड़ कादम्बरी से मिला। दोनों एक दूसरे पर मोद्दित हो गए। किन्तु श्रमी उन्होंने अपने श्रनुराग को एक दूसरे पर प्रकट भी नहीं किया था कि चन्द्रापीड़ को पिता की श्रोर से घर का बुलावा श्रा गया श्रीर उसे निराश हृद्य के साथ घर बौटना पड़ा। इससे कादम्बरी का मन भो बड़ा उदाल हो गया। उसने श्राटमहत्या करनी चाही; किन्तु उसे पश्रनेखा ने, जिसे चन्द्रापीड़ पीछे होड़ गया था, रोक दिया श्रीर फिर स्वयं चन्द्रापीड़ के पाल श्राकर उसे कादम्बरी की प्रेम-विद्वल्वता की सारी कथा सुनाई?।

पत्रलेखा से कादम्बरी की विद्वज्ञता की कथा सुनकर चनदापीड़

१ बाग्रकृत ग्रन्थ यही है। कथा का रोष भाग उसके पुत्र भ्षया भट्ट न्ने लिखा है।

उसमें मिलने जाने के लिए तथ्यार हुआ। दैवयोग से तमां एक दुर्ध-दमा बदित हो गई | देशस्पायन आग्रह करके उस सरीवर के तर पर पीछे उहर गया था जिस पर महारदेता उप कर रही थी। चन्द्रापीह ने बीटका उसे वहाँ न पाया तो वह घर उसकी तबाक करने बगा। महारवेता से मिखने पर उसे मालूय हुआ कि किसी शक्षण युवक ने मदारवेता से प्रसाय की याचना की थी जिसे उसने स्वीकार नहीं किया। जब युवह ने अधिक आग्रह किया तब कुपित होकर महारवेता ने उसे तोते की योनि में चले जाने का शाप दे दिया। यह सुनते ही चन्द्रा-पीड़ विष्यामा होकर प्रथिवी पर गिर पड़ा। कादम्बरी वहाँ पहुँची तो महारवेता से भी अधिक दु:स्तित हुई। एक आकाशवाणी ने कहा कि तुम चन्द्रापीन का शव सुरक्षित रक्की; क्योंकि एक शापवश इसके पारा निकती हैं। अन्त में तम दोनों को तुन्हारे प्रियतमों की पासि होगी। ज्यों ही इन्द्रायुक्त ने सरोवर में प्रवेश किया त्यों ही उसके स्थान पर पुरुद्धरीक का सुदृद् अपि अब प्रकट हुआ और उसने बतखाया कि चन्द्रापीट चन्द्रमा का अवतार है तथा वैशस्पापन पुरुदरीक सीर इन्द्रायुध कपिलक है।

मुनि से इस कथा को सुनकर मैंने अपने आपको पहचान बिया।
मैं समम गया कि मैं हो पुरहरीक और वैशम्पायन दोनों हूँ। अब मैं
चन्द्रापोइ को हूँ दने के जिए चल दिया; परन्त दुर्माभ्य से मार्ग में
मुक्ते चारहाल कन्या ने पकड़ जिया और यहाँ धापके पास से मार्ग !

कहानी के अगाने भाग से हमें पता सगता है कि चायडास कन्या पुग्रहरीक की माता ही थी जिसने कहाँ से बचाने के लिए तीते का अपनी आँख के नीचे रख रक्सा था। शूद्रक में चन्द्रापीड़ का आत्मा था। अब शाय के समय का अन्त आ गया था। उसी चया शूद्रक का शरीरान्त हो गया। काद्रकरी की गोद में चन्द्रापीड़ थों पुनर्जादित हो उटा मानो वह किसी गहरी जींद से जागा हो। शीघ ही युग्रहरीक भी सनसे आ मिखा। दोनों प्रकृषि-युग्रहों का विवाह हो गया श्रीर सर्वन्न श्रानन्द ही श्रानन्द हा गया। उसके बाद उस प्रजयि-युगर्तों में से प्रत्येक एक पत्र के बिद भी एक दूसरे से पृथक् नहीं हुआ।

माहित्यिक विशेषता-साहित्यिक विशेषता की दृष्टि से काउम्बरी. जो एक कथा प्रन्थ है, बास की धन्य रचना हर्ष चहित से, जो एक आख्याविका-प्रत्य है, बढ़कर है । कादन्वरी और महाप्रवेता के प्रव्य की द्वियुत् कथा बड़े कौशल से परस्पर गूंथी गई है। सच तो बह है कि जगत् के साहित्य इतिहास में ऐसे प्रन्थ बहुत ही कम हैं; संस्कृत में तो कोई है हो नहीं। बद्यपि यह अन्य गद्य में है, बद्यापि रख-पूर्ण ? श्रीर श्रलङ्कार-युक्त होनं के कारण भारतीय साहित्यशाश्चियो ने इसे कार्य का नाम दिया है। ब्रङ्गी रस श्रद्धार है। इसका विकाद बड़ी निपुराता से किया गया है। मृत्यु तक को सम्मिश्चित करते हुव् काम की दसों दशाओं की दिखलाने में यह कवि जैसा सफल हुआ है वैसा इससे पहले या इसके बाद कोई व्सरा नहीं। अह रतों में अद्भुत भीर करण उ उल्लेखनीय हैं। इनके उदाहरणों की प्रन्य में कमी नहीं है। अलङ्कारों में रखेष बहुत प्रधिक पाया जाता है। दूसरे दर्जे पर क्षेक्र भीर वृत्त्यसुपाल हैं। रसनीपमा क्षा उदाहरण देते हुए कहा गया है, "कविक्षत पुष्टरीक के लिए ऐसा ही या जैसे सीन्दर्य को यौजन, यौचन को अनुराग और अनुराग को वसन्त'' अन्य अब-क्कारों का वर्णन करने के लिए यहाँ श्रवकाश नहीं है। वस्तत: बाल संस्कृत साहित्य के श्रोह कक्काकारों में गिना जाता है। गोवर्धनाचार्य ने उसके विषय में कहा है '--

काता शिखविडनी प्राग्यधा शिखरही तथावराच्छापि। प्रागरम्बद्धमाप्तुं नायी वायो यभूनेति ॥

१ देखिये वाक्यं रसातमकम् काव्यम् । २ उदाहरणार्थं चन्द्रमा श्रीर पुडण्रीक के कामक अवतार । ३ उदाहरखार्थं, प्राणियों के मृत्यु के बाद कादम्बरी श्रीर महाश्वेता की अवस्थाओं के तथा वैशम्पायन की मृत्यु पर चन्द्राणीड की अवस्था का वर्णन । ४ मेरा अनुमान है कि नैसे

धर्मदास नामक एक श्रीर समालोवक ने उसके साहित्यिक इतित्व को श्रीर ही तरह से कहा है। वह कहता है:—

रचिरस्वरवर्षंपदा रसभाववती जगन्मनो हरति ।

तत् किं ? तहाणी ! निह निह वाणी वाणस्य मधुरशीखस्य ।।

जयदेव ने श्रीर भी श्रागे बढ कर कहा है:—'ह्रदयवसितः पञ्च-बायस्तु बागाः'' [किविता कामिनी के ] ह्रदय में बसने वाजा बाग मानो काम है। श्रन्य ममाको चकों ने भी श्रापने श्रपने दंग से बाग के साहित्यिक गुर्गों की पर्यात ग्रशंसा की है।

वाश में वर्शन की, माननीय मनोवृत्तियों के तथा पाकृतिक पदार्थों के सूचम पर्यवेत्ता की एवं काट रोपयोगिनी करपना की आधर्यजनक शक्ति है। केवल प्रधानपात्र ही नहीं, छोटे-छोटे पात्रों का भी विशद चित्र-चित्रण किया गया है। नायिकाचों के रागात्मक तीन मनोभाव और कन्योचित लजालुता के साथ प्राणियों के संवेद्ध और नायक गायिका की अन्योग्य भक्ति का वर्णन बढ़ी उत्तम रीति से किया गया है। एक सच्चा प्रणायी अपने प्रण्यपात्र से प्रथक होने की अपेश मरना अधिक पसन्द करता है। हिमालय पर्वत के सुन्दर दरयों, अच्छोद सरोवर और अन्य प्राकृतिक पदार्थों का सुन्दर वर्णन कि वे की साहि- व्यक्त स्तु के प्रान्तिमय और राजाओं

बतास्रो इत्या है ?

तरुषों है।

पहले समय में ऋषिक आगल्भ्य आत करने के लिए शिखिएडनी शिखएडी बन कर ऋवर्तियों हुआ था वैसे ही ऋषिक मैं। दि मात करने के लिए सरस्वती बागा बन कर ऋवतीर्यों हुई थी।

१ सुन्दर स्वर, सुन्दर वर्ण श्रीर सुंदर पदो वाली तथा रसमयी तथा भाषमयी जगत् का मन हरती है।

न, न। मधुर प्रकृति वाले बाया की वाया।

के आरहम्बरपूर्यो जीवन का निपुण वर्णन तुलना की रीति पर बड़े ई उत्तम इन्न से किया गया है।

सचमुच बाण की वर्णन-शक्ति बहुत मारी है, इसीव्रिये उसके विषय में कहा गया है कि ''बाणोश्किष्ठ जगत् सर्वम्'' बाण ने सारे जगत को जुठा कर दिया है।

कादम्बरी के अध्ययन से यह भी मालूम होता है कि बाख का भाषा पर बड़ा विद्वतापूर्ण श्रिषकार था जिसके कारण उसने श्रमसिद्ध और कठिन सक्दों का भी प्रयोग कर डाला है। श्लेष के संयोग से

गया है। श्राप्तिक वाटों से तोलने वाले प्रश्वास्य श्रालोचड़ों ने इम बुटियों की बड़ी कटु श्रालोचना की है। जैसा पहले कहा जा चुका है उसके गया को एक भारतीय जंगल कहा गया है जिसमें माह-फंकाड़ों

वी उसका प्रन्थ किसी योग्य टोका के बिना समकता ही कठिन हो

के उन आने के कारण पथिक, जब तक मार्ग न बना ले. आगे नहीं बढ़ सकता, और जिसमें उसे अप्रसिद्ध शब्दों के रूप में अयावह जंगकी जानवरों का सत्मना करना पहता है??। \*

प्रन्थ में समानुपातिक श्रंगोपचय का ध्यान नहीं रक्खा गया है; कदाचित् तोस्वक के पास किसी प्रसंग के वर्शन की जब तक कुछ भी सामग्री शेष रही है तब तक उसने उस प्रसङ्घ का पिंद नहीं छोड़ा है। सदाहरणार्थ, एक सीधी सादी बात थी कि एक उज्जैन नगर था।

श्रव इसकी विशेषण्माला जो प्रारम्भ हुई है दो पृष्ट तक चली गई है। दभी कभी समास-गुम्फित विशेषण्य एक सारी की सारी पंकि तक बन्दा हो गया है। चन्द्रापीड़ को दिया हुआ शुक्रनास का उप-देश सात पृष्ठ में श्राया है। जब तक प्रत्येक सम्भव रीति से बात तहण्

राजकुमार के मन में बिठा नहीं दी गई, तक तक उपदेश समाप्त नहीं किथा गया। किन्तु वाश की शैली का वास्तविक स्वरूप यह है कि

१ कादम्बरी के ऋपने संस्करण की भूमिका में डा॰ पीटरसन द्वारा उद्धृत वैकर की सम्प्रति।

वह प्रतिपाध अर्थ के श्रनुसार बदलती रहने ाखी है। बहुत से अकरणीं में बाग्र की माथा पूर्ण सरल और श्रवक है।

कादम्बरी का मूल स्रोत—स्थूल रूग-रेखा में कादम्बरी की कथा सोमदेव (ईसा की 19वीं श०) द्वारा जिखित कथासरिस्सागर के नृप सुमना की कथा से बहुत मिलती जुलती है। कथासरिस्सागर गुणाक्य-कृत बृहत्कथा का संस्कृतानुवाद है। बृदत्कथा श्राजकल भाष्य नहीं है, किन्तु यह बाल के समय में विद्यमान थी। इससे श्रनुमान होता है कि बाण ने बृहत्कथा से कथावस्तु लेकर कला की दृष्टि से उसे प्रभाव-शालिनी बनाने के लिए उसमें श्रनेक परिवर्षन कर दिये थे।

जर्ध्व कालीन कथात्मक काव्यो पर व गा का प्रभाव—वाग के कथा-वनाने काव्य के उच्च प्रमाग तक पहुँचना कोई धुनम कार्य नहीं था। वाग के बाद कथा-काव्य श्रीधक खमरकारक नहीं हैं, किन्दु उनसे यह काफ मत्वकता है कि उन पर बाग का गहर। प्रभाव पड़ा। वाग के बाद के कथात्मक काव्यों में प्रथम उरवेखनीय विवक्रमंत्ररी है। इसका कर्ता धनपाव (ईसा की १०वीं ११०) धारा के महाराज के श्राध्रम में रहा करता था। इस मन्य में विवक्रमंत्ररी श्रीर स्थारके दु के प्रेम की कथा है। श्रन्तरात्मा (Spirit) श्रीर सेव्ही दीनों की दृष्टि से यह मन्य काद्मवरी की नक्वत है। इस बात को स्वयं वेखक भी स्वीकार करता है।

बाग का ऋगी दूसरा प्रन्थ गणकिन्तामिण है। इसका लेखक बोडयदेव नामक एक जैन था। इसी का उपनाम बादीमसिंह था। इस प्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय जीवनधर का उपाख्यान है। यही उपाख्यान जीवनधर चम्पूर का भी विषय है। इसका काल धनिरचत है।

१ इसके अन्य प्रन्थ हैं — पैयलच्छी (प्राकृतभाषा का कोष, रचनाकाल ६७२-३ ई०) और ऋषभ पंचाशिका (प्राकृत भाषा में पचास पद्य) जो किसी जैन सुनि की प्रशस्ति है।

२ साहित्य के उपीर भी अग हैं जिनमें गद्य-पद्य का मिश्रसारहता है; परन्तु उनमे पद्य या तो अपापदेशिक होते हैं या बद्यभाग कहानी का

## (८१) चम्पू

चम्पू गथ-पद्मसय कारम को कहते हैं। इसकी वर्शनीय वस्तु कोई कथा होती हैं। 'कथा' के समान ही चम्पू भी साहित्यदर्पण में रचना का एक प्रकार स्वीकृत हुआ है और ईसा की १०वीं शताब्दी तक के पुराने चम्पू अन्ध उपलब्ध होते हैं।

श्राजकस जितने चम्पू-छेलकों का पता चलता है उनमें सबसे पुराना त्रिविकम मह है। यही ६११ ई० के राष्ट्रक्ट नृप इन्द्र तृतीय के नौसारी वाले शिलालेख का भी लेखक है। इसके दो प्रन्थ मिलते हैं—नलचम्पू (जिले दमयम्ती कथा भी कहते हैं) श्रीर मदानसचम्पू । इनमें से नलचम्पू श्रपूर्ण है। दोनो अन्यों में गौडी रीति का श्रनुसरण किया गया है। यहो कारण है कि इन में दीर्घ समास, श्रनेक रजेप, अनन्त दिशेषण, दुरुद वान्य रचना श्रीर श्रव्यथिक श्रनुशास हैं—श्रुति सुखदता के लिए शर्ध की बलि दे दी गई है। हां, कुछ पद्य रमणीय बनपहें हैं। इस के नाम से स्किसंग्रहों में संगृदीत किया हुशा एक वाद देखिए—

श्चमगरुभपदन्यासा जननीरागहेतवः। सन्त्येके बहुकाद्यामा स्वयो बाजका इव १॥

दशकों शताब्दी में लिखा हुन्ना दूसरा कथा कान्यप्रन्थ यहस्तिलक हैं। इसे सोमदेव जैन ने १४१ ई० में जिखा था। साहित्यक गुर्गो की

केन्द्रिक अभिश्राय देते हैं (जैसे; पञ्चतन्त्र) या बात को प्रभाव-शालिनी बनाते हैं या किसी बात पर बल देते हैं । चम्पू मे पद्य गद्यवत् ही किसी घटना का वर्णन करते हैं।

१ अप्रोट चाल वाले, माताको आनन्द देने वाले, और [मुख से चूरी हुई] बहुत से पीने वाले बालकों के समान कुछ ऐसे भी कवि हैं जिनकी बाक्य रचना प्रोट नहीं है जो जनता को आकृष्ट नहीं कर सकते और जो बोलते अधिक हैं।

दृष्टि से यह प्रन्थ उपयुक्त दोनों चम्पुश्रों से बहुत उत्कृष्ट है। कथा भाय: सायन्त रोचक है। खेखक का उद्देश्य जैन सिद्धान्तों को जोकप्रिय रूप में रखकर उनका प्रचार करना प्रतीत होता है। यही कार्य है कि इस अन्य में हम देखते हैं कि नृष मारिद्स, कथा का नायक, जो कुत देवी 'चयडमारी देवता' के सामने सम्पूर्ण सजीव पदार्थों के जोदें की, जिनमें एक बालक श्रीर बालिका भी स्विमित्तित थीं, बित्त देना चाहता था, अपनी प्रजा के साथ अन्त में जैनसमें प्रदश्य कर खेता है। इसके कुछ प्रथ वस्तुतः सुन्दर हैं। जैसे—

श्चवक्ताऽपि स्वयं खोक: कामं काव्यपशीचक । रसपाकानभिज्ञोऽपि मोक्ता वेक्ति न कि रसम् ॥

कदाचित् उक्त शताब्दी का ही एक और जैन कथात्मक कान्य हरिचन्द्र कृत जीवनधर चम्पू है। इसका आधार गुण्मद्र का उत्तर पुराण है। इसकी कदानी में रख का नाम नहीं।

[भोज के नाम से प्रसिद्ध ] रामायण चम्पू, श्रनन्तकृत भारतचम्पू, सोड्डजकृत (१०८० ई०) उद्यक्षन्द्रीक ।। इत्यादि श्रीर भी कुछ चम्पू प्रन्य हैं, परन्तु वे सब साधारण होने के कारण यहाँ पश्चिय कराने के श्रीधकारी नहीं हैं।

१ स्वयं अपने भावों का सम्यक् प्रकाश न कर सकते वाला व्यक्ति भी काव्य का परीचक हो सकता है; क्या स्वाद भोजन बनाने की क्रिया न जानने वाला भोका भोजन के स्वाद को नहीं जानता।

२ इसका पक्का निश्चय नहीं कि यही (२१ सर्गात्मक) धर्म-रामाभ्युदय नामक जैन काव्य का भी कर्ता है।

# अध्याय १३

## लोकप्रिय कथाग्रन्य।

(५२) गुणास्य की बृहत्कथा।

भारतीय साहित्य में जिन खोकप्रिय कथात्रों के उस्तीख भिक्कते हैं

उनका सबसे पुगाना प्रत्थ गुणाल्य की बृहरकथा है। मृत प्रत्थ पैशाची भाषा में था। वह अब लुक्त हो सुका है। परन्तु इसके अनुवाद या श्रीदेश संस्करण के नाम से प्रसिद्ध प्रन्यों के आधार पर इस प्रन्थ के और इसके न्चियता के सम्बन्ध में कुळ धारणाएं की जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में कारमीर से उपजन्भ होनेन्द्रकी बृहत्कथामञ्जरी और सोमदेव का कथासरिस्तागर तथा नेपाल मे प्राप्त बृहस्वामी का बृहस्कथाक्षोक संग्रह मुख्य ग्रन्थ हैं।

(क) किन-जीवन—काश्मीरी संस्करणों के अनुसार गुणाह्य का जन्म गोदावरी के तट पर बसे प्रतिष्ठान नगर में हुआ था। वह थोड़ी सी संस्कृत जानने वाले नृप मातवाहन का बड़ा कृपापात्र था। एक दिन जल-विहार के समय रानी ने राजा से कहा, मोदकै:'—उदके मा, अर्थात् जलों ने न। सन्धिज्ञान से शून्य राजा ने इसका अर्थ सममा

१ ऐसी कथाएँ समाज के उच्च श्रेणी के लोगों की अपेदा साधारण श्रेणी के लोगों में अधिक प्रचलित हैं। इन दिनों भी ग्विज है कि शाम के सभव बस्चे घर की बूढ़ी स्त्री के चारों छोर इकड़े हो जाने हैं और उसमें अपनी मातृभाषा में रोचक कहानिया सुनते हैं।

'लड्डुकों से'। भूज साल्म होने पर राजा को खेद हुआ श्रीर उसने संस्कृत सीखने की इच्छा प्रकट की । गुगाल्य ने कहा--में आपको छः वर्षे में संस्कृत पदा सकता हूँ। इस पर हँसता हुआ (कातन्त्र स्याकरण का रचियता) शर्ववर्भा बोजा-में तो छ: महीने में ही पढा सकता हूँ। उसकी प्रतिज्ञा को असाध्य सममते हुए गुणास्य ने कहा-यदि तुम देशा कर दिखाओ, तो में संस्कृत, बाकृत या प्रचित्रत अन्य कोई भी अ:पा च्यवहार से नहीं काऊँगा। शर्ववर्भा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई, तो गुणाव्य विन्ध्य पर्वत के अन्दर चला गया चौर वहाँ उसने पिशाचें (भूतों) को भाषा में इस वृहत्काय प्रन्य का किसना प्रात्म्भ कर दिया । गुणाका के शिष्य सात दाख रखोकों के इस पोथे को नृप सातनाइन के पास को गए; किन्तु उसने अवदेखना के साथ इसे अरबीकृत कर दिया । गुणाक्य बड़ा विषयण हुआ । उसने अपने चारों क्षोर के पशुआं और पिक्सों को सुनाते हुए प्रन्य की अँचे स्वर में पड़ना प्रारम्भ किया श्रीर पठित भाग को जलाता चला गया। तद प्रनथ की कीर्ति राजा तक पहुँची श्रीर उसने उसका सातवाँ माग (श्रधी र एक कास्त पद्य-समृह ) वचा लिया । यही माग बृहत्कथा है।

नेपाली संस्करण के श्रानुसार गुमाक्य का जन्म मधुरा में हुआ था; और वह उड़जेंन के नृपति मदन का श्राश्रित था। श्रन्य विवरणों में भी कुछ कुछ भेद है। उक्त दोनों देशों के संस्करणों के गम्भीर श्रध्ययन से नेपालों की श्रपेला कारमीरी की बात श्राधिक विश्वसवीय प्रतीत होती है। कदाचित् नेपाली-संस्करण के रचियता का श्रामिशाय गुणास्य को नेपाल के समीपवर्त्ती देश का निवासी सिद्ध करना हो।

(ख) साहित्य में उल्लेख - गुणाट्य की बृहस्कथा का बहुत ही पुरामा उल्लेख द्गडी के काग्यादर्श में मिलता है। श्रपनी बासदद्ता में सुबन्ध ने भी गुणाट्य का नाम खिया है। बाग भी हर्षचित्रित्र श्रीर कादम्बरी दोनों की मूमिकार्श्वों में गुणाट्य की कीर्ति का समस्ण करता है। बाद के साहित्य में तो उल्लेखों की सरमार है। बृहस्कथा का नाम क्रिविकसभट और सोमदेव के चम्पुत्रों में, गोवर्धन की सप्सती में श्रीर ८७४ ई० के कम्बोदिया के शिकालेख में भी श्राता है।

(ग) प्रतिपाद्यार्थ की रूप रेखा-किसी किसी का कहना है कि बृह्क्कथा की कथावस्तु का शाधार रामायण की कथा है। रामायण में रास सीता भौर जन्मण को साथ लेकर वन में गए। वहाँ सीता चुराई गई बन्सरा की सहायता से रामने सीता को प्रनः भाष्त किया और अन्त में घर जौट कर ने अयोध्या के राजा बने। बृहत्कथा का नायक वरवाहन-दत्त वेगवती ग्रोर गोमुख को साथ खेकर घरसे निकलता है: वेगवती से विद्युक्त होता है; अनेक पराक्रमयुक्त कार्य करने के बाद गोसुस की सहायना से (नायिका) मदनमञ्जूका को प्राप्त करके विद्याधरों के देश काराजा बनता है। जैसे रावण के हाथ मेपड़ कर भी सीता का स्तीत्व सुरिचन रहा, बैसे ही सामस-वेग के वश में रह कर भी मदन-मञ्जुका का नारीधर्म अखिरहत रहा। यह बात तो असिन्दग्ध ही है कि गुगाड्य रामायगीय, सहाभारतीय श्रीर बौद्ध उपाख्यानों से परिचित था। आसमान समानता केवल रूप-रेखा में हैं, विवरण की दृष्टि से बृहस्कथा और रामावय में बड़ा धन्तर है। नरवाहनदत्त और गोमुख वे पराक्रम प्राय: कवि के समय की लोक-प्रचलित और पथिकों से सुनिस्तुनाई कहानियों पर आश्रित हैं। ये कहानियां श्रमिकों, नाविकों वांसकों, श्रीर प्रथिकों को बर्चा विय स्नाने वाली हैं। संख्वक का उद्देश्य सर्वसाधारण के बिए पैशाची भाषा में एक सुगम साहित्यिक सन्दर्भ प्रस्तुत करना था, न कि समाज के उच्च श्रेशी के खोगों के लिए संस्कृत में किसी ऐतिहासिक अथवा थां।पारुयानिक नृप की जीवनी या आचार-स्मृति सम्पादित करना। गुणाख्य में मौबिकता की बहुखताथी। सन तो यह है कि उसका प्रन्थ प्रपने हंग का धनुठा प्रन्थ है।

गुणाक्य के पानों के चिनित्र का श्रङ्कन बढ़ा भव्य है। बड़ोंमे ही नहीं, छोटे पानों में भी व्यक्तित्व की खूब भत्तक है। नरवाहनदत्त अपने पिता उदयन से श्राधिक गुणशासी है। उसके शरीर पर तीस सहज सौभाष्य-चिह्न हैं, जो इसके दूसरा सुगत अथवा एक सचाद बनने वे स्रोतक हैं। यह न्याय का अवतार दिखाई देता है। गोमुख राष्ट्रनीति कुशल, विद्वान् और चालाक है। इसकी तुलना यथार्थतया सचिव योगन्यरायण के साथ को जा सकती है। नाविका सदनसन्तुका की पूर्ण उपमा सुच्छकटिक की नाविका वसन्तसेना से दी जा सकती है।

(घ) रचना का रूप (गद्य अथवा पद्य )— 'गुणाब्य ने गय में लिखा या पद्य में ? इस प्रश्न का सोलहों आने सही उत्तर देना सम्भव नहीं है। बृहत्कथा के उपलम्यमान तीनों ही संस्करण पद्यवद् है और उनसे यही अनुमान होता है कि मूल अन्य भी पद्यास्मक ही होगा। काश्मीरी संस्करण में उपलम्ब गृहत्कथा के निर्माण-हेतु की कहानी कहती है कि गुणाब्य ने वस्तुतः सात लाख पद्य जिले थे, जिन में से नृप सातवाहन केवज एक लाख को नष्ट होने से बचा मका था। इसके विरुद्ध दण्डी कहता है कि 'कथा' गद्यास्मक कान्य को कहते हैं; जैसे— बृहत्कथा १। दण्डी के मत पर पूँ ही कट्यट इहताल नहीं केरी जा सकती; कारण, दण्डी पर्याप्त अवीन है और सम्भव है उतने किसी न किसी रूप में स्थमं बृहत्कथा को देखा हो। हेमचन्द ने बृहत्कथा में से एक गद्य-खण्ड उद्ध त किया है। इससे दण्डी के मत का समर्थन होता है। यह दूसरी बात है कि पर्याप्त कर्चकाजीन होने से हेमचन्द्र की बात पर श्रीक विश्वास नहीं किया जा सकता।

(ङ) पैशाची भाषा का जन्मदेश—यही सुना जाता है कि गुणाक्य ने यह प्रन्थ पैशाची भाषा में लिखा था। काश्मीरी संस्करण के अनुसार गुणाक्य का जन्म-स्थान गोदावरी के तट अवस्थित प्रतिष्ठात नगर और बृहत्कथा का उत्पादन-स्थान विन्ध्यगिरि का गर्भ था। इससे

१ ऋपादः पदसन्तानों गढ्यमाख्यायिका कथा, इति तस्य प्रभेदो द्वौ .. .. .....।।(काव्याद्र्श १, २३) मूतभाषामयी प्राहुरद्भुतार्या वृहत्कयाम् ॥ (काव्यादर्श १, ३८)

ता यही पारणाम निकाला जा सकता है कि पेशाची बोली का जन्म-

प्रदश विकथ्य पवत है। दूसरी श्रोर, सर जार्ज ग्रियरसन ने पिशाची बोलियों के एक वर्ग का प्रचार- चेत्र आहत का उत्तर-पश्चिमीय प्रान्त वतलाया है। उसके मत से इन बोव्हियों का सीक्षा सम्बन्ध परातन पैशाचा आया से है और इन दिनों ये काफिरिस्तान में चितराला गिल-गित और स्वात के प्रदेशों में बोजी जाती हैं। उत्तर-पश्चिम की इम पिशाच-बोलियों में 'द' के स्थान पर 'त' श्रोर इसी प्रकार अन्य कोमक ब्बक्त में के स्थान पर भी उन्हीं-जैसे कठोर व्यक्तन बोले जाने हैं। परन्तु यही प्रवृत्ति विन्ध्यपर्वंत की सावाधों में भी पाई जाती है। लैंकोट का विचार है कि शायद गणाड्य ने पैशाची भाषा उत्तर-पश्चिम के किन्हीं यात्रियों से ,सीसी हो । किन्तु यह विचार दिख को कुछ द्धारा नहीं । फिर, और भी कई किनाइयाँ है । पैशाची सावा में केवल एक सकार-ध्यति का सदाव पाया जाता है: परन्तु उत्तर-पश्चिम की पिशाच-बोक्सियों में श्रशोक के काब से लेकर भिन्न-भिन्न सकार-ध्वनियाँ विद्यमान चली आ रहीं हैं। इसका रत्तीभर प्रमाख नहीं मिलता कि गुणाक्य कभी भी उत्तर-पश्चिमीय भारत में रहा हो। इसके अतिरिक्त राजशेखर हमें बतजाता है कि पैशाची भाषा देश के एक बड़े आग में, जिसमें विन्ध्याचल श्रेणी भी सन्मिलित हैं, व्यवहत होती थी। आतः प्रकरण को समाप्त अन्ते हुए यही कहना पड्ठा है कि प्रमाणों का श्रधिक मार पेंशाची के विस्ध्यवासिनी होने के पद्म

(च) काल-यह निश्चय है कि बृहत्कथा ईसा की छूटी शताब्दी सं पहले ही खिलो गई थो, क्योंकि दर्गडी ने अपने काव्यादर्श में हमका हल्लेख करते हुए इसे भूतमाषा में किसी हुई कहा है। बाद में सुवन्धु और बाए ने भी अपने प्रन्थों में इसका नाम बिया है। सम्भव है मृच्छ्रकटिक के कर्जाने बृहत्कथा देखी हो और वसन्तसेना का चरित्र महनमञ्जुका के चरित्र पर ही चित्रित किया हो; परन्तु दुर्भाग्य से

में ही है।

मुच्छुकिटिक का काल अनिश्चित है। लैकोर ने गुणाख्य को सातवाइन का समकालमब होने के कारण ईसा की प्रथम शताब्दी में रक्खा है। इस मित्र सत बालों का कथन है कि सातवाइन केवल वंश-वाचक नाम है; अत:इससे कोई अमन्दिग्ध परिणाम नहीं निकाला जा सकता है। कावन्त्र ब्याकरण के कर्ता शर्वश्चमी के साथ नाम आने के कारण गुणाख्य ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद का मालूम होता है।

- (छ) प्रनथ का सहत्त्व—(१)—वृहत्कथा महान् महत्त्व का अन्य है। खोकप्रिय हहानियों का प्राचीनतम प्रन्य होने के अतिरिक्त यह सारतीय साहित्य-कवा को सामग्री देने वाला विशास मण्डार है।
- (२) अपने से जध्बैकाल के संस्कृत-साहित्य पर प्रभाव डालने बाले प्रन्थों में इसका स्थान गामायण और महासारत केवल हन दा प्रन्थों के बाद है। जध्बैकालीन लेखकों के लिए प्रतिपाद अर्थ तथा प्रकार दोनों की दृष्टि से यह अन्या निधि सिद्ध हुआ है।
- (३) बृहत्कथा की कहानियाँ एक ऐसे काल की ओर सकेत करती हैं, जो हमें भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टि से अविस्पष्ट प्रतीत होता है। हन कहानियों को जाँच-पहताल करने वाले की दृष्टि से देखा जाए, तो इनसे तत्कालीन भारतीय विचारों और रीति-रिवाजों पर पर्याप प्रकाश पहता प्रतीत होगा।
- (४) बृहरकथा भारतीय साहित्य के विकास में एक सहस्वपूर्ण अवस्था की सीमा का विधारण करती है।
  - (=३) बुद्ध स्वामी का श्लोक संप्रह (= वीं या ६ वीं श०)

बुद्धस्वामी के प्रनथ का पूरा नाम जुइत्कथा रखोकसंघद है। अत. जाना जाता है कि इस प्रनथ का उद्देश्य पद्यक्ष्य में बुद्दकथा का संचेष देना है। यह ग्रनथ केवल खिखतरूप में उपलब्ध होता है, और पता नहीं लेखक ने इसे पूरा जिल्ला था या अधूरा ही छोड़ दिया था। इस प्रनथ की हस्तिविक्ति प्रतियाँ नेपाल से मिली है; अत: इसका नाम नेपाली संस्करण रक्ला गया है। किन्तु इस ग्रन्थ या ग्रन्थकार का नेपाल के साथ सम्बन्ध जोड़ने में कोई हेतु दिखाई नहीं देता। इसका समय ईसा की श्राटवों या नौवों सताब्दी माना जाता है।

चयावशिष्ट खबित प्रति में २८ सर्ग श्रीर ४४३६ पद्य हैं। पेसा प्रतील होता है कि प्रम्थकार ने किसी न किसी रूप में असदी बृहत्कथा की पढ़ा था। पाठक उद्यन की कथा से परिचित है, यह करपना करके वह एक एक करके नरवाहनदत्त की पेम-कथाश्री को कहना प्रारम्भ कर देता है। काश्मीरी संस्करणों के साथ तुलना करने से प्रतीत हीता है कि विवरण में महान् भेद है। दोनों देशों के संस्करणों में भेद केवल कथा के क्रम काही नहीं, कथा के अन्तर आस्मा के स्वरूप का भी हैं। इसके श्चितिरक्त कारमीरी संस्करणों में प्रचेप भी पर्याप्त है। उदाहरण के बिए पंचतन्त्र के एक संस्करण की कुछ कथाएं श्रीर समग्र वैताद्धपंच-विंशतिका को खिया जा सकता है। प्रारम्भ में यही समक्ता जाता था कि कारमोरी संस्करगों का आधार अधिकतया असबी बृहत्कथा ही हैं, किन्तु बुद्धस्वामी क प्रनथ की उपलविध ने इस विचार की विश्वकर्त इदल दिया दै। शीमों संस्करणों के समान प्रकरणों की तलता करने से जान पड़ता है कि शायद चेमेन्द्र और सोमदेव को बुदस्वामी के सन्ध का पता था और उन्होंने उसका संचेप कर दिया है। कम से कम यह कहना तो बिजकल सब है कि कारमीरी संस्करण के कहं उपा-स्थान अप्रासिक्षक प्रतीत होते हैं श्रीर रखोकसम्रह को पढ़े विना समका श्रिभेषाय समस में नहीं श्राता है।

काश्मीशी संस्करणों में आए अिंदिनांशों के विषय में दा समाधान होते हैं—या तो यहत्कथा की वह अिंत, जो काश्मीर में पहुँची, पहले ही उपबृद्धित हो चुकी थी, और उसमें पंचतन्त्र का एक संस्करण एवं समय वैतालपंचिंशितिका अविष्ट थी; या संचेप-कारकों ने अपने कर्तव्य को ठीक ठीक नहीं अनुभनः किया और अपने चेत्र की सीमाओं के अन्दर ही अन्दर रहने की सावधानता नहीं वरती। रौली—श्लोकसंग्रह की शैली सरल, स्तष्ट श्रीर विच्छितिशालिनी है। यदि शैली सरल न हो, तो ग्रन्थ जोकिष्य साहित्य में स्थान नहीं पा सकता। पात्रों का निर्माण स्पष्ट श्रीर निर्माल है। रचना के प्रत्येक श्रवयय में स्वामाविकता का रंग है। ऐसा मासित होता है कि श्रव्यमान स्थानों को लेखक ने श्रात देखा था। मूल का नैतिक कएठ-स्वर इस ग्रन्थ में श्रत्यम्तर उहात है। माला में श्राप हुए प्राइत के श्रनेक शब्दों ने एक विशेषता उत्पन्त कर दी है। लेखक संस्कृत का प्रिहत है श्रीर उसे लुह लकार के प्रयोग करने का शौक है।

(४) त्तेमेन्द्र की बृहत्कथाम**ञ्जरी (१०**६३-६ ई०)।

जैसा नाम से प्रकट है बृह्तकथासक्षरी बृह्तकथा का संचेप है। सेमेन्द्र की खिखी रामायणमक्षरी और मारवमक्षरी के देखने से विद्ति होता है कि वह एक सच्चा संचेप लेखक था। उसकी वृह्तकथामंजरी में कथासरित्सागर के २१६८८ पद्यों के मुकाबिले पर केवल ७५०० पद्य हैं। वहुधा संचेप-कला को एक सीमा तक खींच कर ले जाया गया है; इसीलिए मंजरी शुक्क, निरुद्धास, श्रमनोरम, माय: दुबींब, और विरोहितार्थ भी है और कथासरित्सागर को देखे विना स्पष्टार्थ महीं होती। कदाचित् ये मक्षरियां पद्य-निर्माण-कला का श्रमपास करने के लिए जिली गई थीं। यदि यह ठीक है तो निसर्गतः वृहत्कथा-मंजरी का जन्म कवि के शैवन काल में हुश्रा होगा। चेमेन्द्र केवल संचेप-लेखक ही नहीं है। श्रवसर श्राने पर वह श्रमनी वर्णन-शक्ति दिखलाने में प्रसन्न होता है और घटनाओं को वस्तुतः आकर्षक श्रीर उत्कृष्ट शैली में वर्णन करता है। यह ग्रन्थ १०६३-६ में लिला गया था।

प्रतिपाद्य अर्थ की दृष्टि से बृहत्कथामंत्रशे कथासरित्सागर से अत्यन्त मिनती-जुनती है; दोनों मन्थ एक ही कान में एक ही देश

१ यह एक तथ्य है कि किव का विश्वास था कि नवशिद्धित किव को ऐसी रचना करके काव्य-कला का ग्रम्यास करना चाहिए।

में और एक ही आधार पर क्षिले गए थे। प्रनथ के प्रठारह स्वयद है जिन्हें लम्मक, (संभवतया वीर्य-कर्मों के अथवा वितय के चोतक) कहा गया है। कथापीठ नामक प्रथम खन्मक में गुणाल्य की बुद्रकथा की अस्पत्ति की कथा है; द्वितीय श्रीर तृतीय खम्मक में उद्यन का श्रीर इसके द्वारा पद्मावती की प्राप्ति का इतिहास है। चतुर्थ बस्मक में नरवाहनहत्त के जन्म का वर्णन है। श्रवशिष्ट सम्भकों में नरवाहनदत्त की अनेक प्रेम कहानियों का सदन संजुका के साथ संयोग डोने का श्रीह विद्याप्तरों के देश का राज्य प्राप्त करने का वर्णन है। प्रन्थ में डपारुवानों का जाल फैला हुआ है, जिसमें सुरुव कथा का भागा प्राय: उत्तम्ह जाता है। हाँ, कुछ उपाख्यान वस्तुत: रोचक और भाकर्षक हैं। छठे जम्मक में सूर्य-प्रभाका उपाख्यान है । इसमें कवि ने वैदिक उपाख्यानों को बौद उराख्यानों श्रीर लोक-श्रचिवत विश्वासों के साथ सिखने का कौशका दिखलाया है। पन्द्रहर्वे जम्भक में महाभारत के इक उपारुवान से मिलता-जुलका एक उपारुवान स्राया है। इसमें नायक स्वेतद्वीप की विजय के जिए निकलता है । इस स्थल पर अलंकृत कान्य की शैली में नारायण से एक मर्म-स्पर्शिनी प्रार्थना की गई है।

(८४) सोमदेव का कथासरित्सागर (१०८१-८३)

कथासिरिसागर का अर्थ हैं—कथा रूप निद्यों का समुद्र । लैकों दे ने (मृहत्) कथा की (कहानी रूप) निद्यों का समुद्र माना हैं। लैकोंटे के अर्थ से यह अर्थ अधिक स्वामानिक है। हमें कारभीर के एक ब्राह्मण सोमदेव ने, लेमेड्र से शायद थोड़े ही वर्ष परचात, लिखा था। यह आकार में लेमेड्र के अन्थ से तिगुना एवं ईलियड और ओडिसी के संयुक्त आकार से लगभग दुगुना है। यह अन्थ कारमीर के अनन्त नामक प्रान्त की दु:खित रानी स्थमती के मनोविनोदार्थ जिखा गय था। राजा ने १०८१ ई० में आस्म-हत्या कर ली थी और रानी शसकी

सोमदेव का अन्य अठारह खण्डों में विभक्त है, जिन्हें चेमेन्द्र के प्रन्थ के खरहों के समान, जम्मक का नाम दिया गया है। उन बहारह खाकों के चौबीस उपखराड हैं। इकका नाम है तरंग? । यह इस प्रन्थ में एक नवीनता है। बाद में इसी को कल्द्रण ने भी अपना खिया है। पाँचवें खरड तक इस मन्य की रूपरेखा वही है. नो बृहत्क्यामञ्जरी की; किन्तु आगे लाक्षर इसके प्रतिपाद्य अर्थ के अत में किन ने जो परिवर्त्त कर दिया है, उससे पढ़ते समय पाठक ही श्रभिक्वि श्रक्तोयमास रहवी है श्रीर दो खरडो की संधि स्वामाविक दिखाई देने क्यी है। सीमदेव की कहानियाँ निम्सन्देह रोचक आंर भाकर्षक है। उनमें जीवन है और नवीनता है, तथा उसके स्वस्त्य में अतेक-विश्वता है। इसके अतिरिक्त वै इमें सरस, स्पष्ट और विस्किति-शाबिनी शैबी में मेंट की गई हैं। आरे २१२८८ पद्यों में से केवड पर्श का ही छंद अनुष्टुप्र नहीं है । इसमें जम्बे समाग्र क्रिष्ट वाक्य-स्थना ओर अलंकारों का प्रयोग विस्कृत नहीं पाया जाता। बेखक का उद्देश्य साधी-सादी कथा के दल-वेग को निर्वाध चलने हेना है। वह इस कार्य में सफल भी खुब हुआ है।

ये कहानियाँ बड़ा हो रोचक हैं। इनमें में कई पञ्चतन्त्र के संस्क

१ बृहत्कथामंत्ररी के उपलंडा का नाम है गुन्छ।

२ परोपकार के महत्त्व का वर्णान करने वाला बदयमाण पद्य इसकी शैली का उत्तम ननूना पेश करता है—

परार्थभत्तज्ञनमानी न स्युमर्गिद्रमा इव । तपच्छदो महान्तश्चे ज्ञाणांरणयं जगद् भवेत् ॥

अर्थात्—दूषरं की फल खिलाने वाले, धूप का निवारण करने बाले मार्ग में खड़े हुए बड़े-बड़े दृक्षां के तुल्य परोपकार करने वाले दूषरों का कछ निवारण करने वाले महा (पृष्ठ्य) न ही, तो जगत् पुराने बंगल (के समान निवास के श्रयोग्य) हो जाए।

रख से की गई हैं और ईसा की पाँचवीं शताब्दी के प्रारम्भिक काल की हैं। इन ब्रह्मनियों में मुसी, पूनी और शवों की कहानियां बड़ी रोचक हैं। इन ब्रह्मनियां स्थियों के प्रेम-पाश की भी दी गई हैं। इनमें से इख करहुत: चारित्र्य का निर्माण करने वाली हैं। प्रवस्वक तापसी के 'मुलेन्य्रयानिमहोशे धर्मों हि परमों मतः'' उपदेश का देवस्मिता पर कोई असर नहीं हुआ। देवस्मिता के कीशल के सामने उसके भावी प्रेमियों की एक नहीं चली। वह उन्हें निय-युली शराब पिला देती हैं; कुत्ते के आयसी पंत्रे से उनके माथे की दाग देती हैं; और उन्हें गन्द से भरी एक खाई में फेंक देती हैं। बाद में वह उन्हें चीर घोषित कर देती हैं। बाद में वह उन्हें चीर घोषित कर देती हैं। बाद में वह उन्हें चीर घोषित कर देती हैं। शांते के साथ यही व्यवहार सर्वथा उचित था। इख कहानियां बौद्ध-रंग में रंगी हुई देखी जाते हैं। बदाहरणार्थ हम अस राजा की कहानी ले सकते हैं; निमने अपनी श्रांखें निकतवा दाली थों। इसके प्रतिक्ति पोन-भंग श्रीर कर्य-रंश इत्याहि के वर्धन तथा मसुद्र और स्थव-सरवन्थी धारवर्ध-जनक चटनाओं को कुछ कहानियां मी हैं। प्रकृति वर्धन की मा उपेता नहीं की गई है।

## (८६) बेतालपञ्चिवशतिका ।

इन अन्य में पन्चांस कहानियां है। इनका वका एक वेताल (राव में बसा हुआ मूल) और ओता नृष जिविकामसेन है। आज कल यह अन्य इमें बृहत्कथामन्जरा और कथासरित्सागर में सम्मिलित मिलता है; परन्तु सम्भव है मूलक्ष में यह कमी एक स्वतन्त्र अन्य हो। बाद के इसके कई संस्करण उपलब्ध हैं। इसमें में एक, जो (१२वीं या और

१ ये कहानियां सङ्घनिति स्वित एक अन्य मे पाई जाती हैं। इसका अनुवाद लेखक के ही शिष्य गुराइदि ने ४६२ ई० मे चीनी भाषा मे किया था। २ (पञ्च) भूतों से इन्द्रियों को सुखी करना ही सबसे बड़ा धर्म है।

रे बाद के संस्करणों में राजा का नाम विक्रमादित्य श्वाया है।

भा याद की शतान्दी के शिवदास की रचना समर्मा जाती है। यह गय में है; और जिसके रचयिता का पता नहीं दें वह सुक्यतया से मेन्द्र के प्रन्थ के बाजार पर जिस्सा गया मतीत होता है। जम्मलदक्त और बहासदास के संस्करण और भी बाद के हैं। प्रन्थ की श्रायन्त बोक-वियता का प्रमाण इसासे भिक्रता है कि आरत की प्रायः सभी भाषाओं इसका अनुवाद हो सुका है।

प्रन्त की रूप रेखा जिरेस नहीं है। एक राजा किसी प्रकार किसी महात्मा से उपकृत हुआ। महात्मा ने कहा कि जाओ उस रमशान में पेड़ पर उसकी सरकती हुई साश की से आओ। राजा ने आजा शिरोधार्य की। परन्तु साश में एक बेतास (प्रेतात्मा) का निवास था, जिसने राजा से प्रिक्ता करासी कि—यदि तू खुप रहे तो मैं तेरे साथ सकने को तैयार हूँ।

मार्ग में बेताब्द ने एक जटिल कहानो कहने के बाद राजा लेडलका उत्तर पूजा। प्रतिमागाली राजा ने तत्काळ उत्तर दे दिया। राजा का अत्तर देना या कि बेताळ तर काल कू मन्तर हो गया। विचार राजा को फिर लाश को लाने जाना पड़ा। फिर पड़ली जैसी ही बटना हुई। इस प्रकार नाना-प्रकार की कहानियाँ कही गई हैं। उदाहरण के लिए, एक कन्या की कहानी आती है। वह एक राज्य के यंजे में पड़ गई। उसकी जान बचाने के लिए उसके नीन प्रण्यियों में से एक ने अपने कौशल से उस कन्या के गोपनार्थ एक स्थान बताया, दूसरे ने अपनी आश्चर्यनक शक्ति से उसके लिए विमान का प्रवन्ध किया और तीवरे ने अपने पराक्रम से उस राज्य का पराभूत किया। अब स्वयमेव शालिवाहन कथा और कथाया वह तो स्था सन्दर्भों का कर्ता भी शिवदास ही प्रसिद्ध है। प्रथम सन्दर्भ में गढ्य और पद्य दोनों अठारह सर्ग हैं अगर हमके उपजंच्य बृहत्क्यामञ्जरी और तथासरित्सागर है। दितीय सन्दर्भ में मूर्ल, यूतव्यसनी, राठ, प्रवञ्चक इत्यादि की पैतीस रोचक और शिक्षापद कहानिया है।

प्रश्न उठता है कि कीनों में से कीन कन्या को प्राप्त करे। राजा ने जारकाल उत्तर दिया, 'जिसने पराक्रम किया'। पच्चीसवीं कहानी को सुनकर राजा उत्तर सोवने के लिए खुए हो गया। नत्र बेताल ने महतमा कृप थारी साधु के कपट का भागडा फोइते हुए गाजा को बह सारा उपाय कह सुनाया, जिसके द्वारा साधु राजा को मारना चाहता था। इसके बाद वेताल ने राजा को बच निक्काने का मार्ग भी बतला दिया।

शिवदास के जिसने की शैजी सरज, स्वच्छ और भाकर्षक है। साथा सुगम और जावरवामव है। रजेप बहुत कम है। शनुपास का एक उदाहरण देखिए--

> स मूर्जिटिजटाजूटो जायतां विजयाय वः। यत्रैकपन्नितक्कान्ति करोस्यवापि जाह्ववी १॥

## (=७) शुकसप्तति ।

शुक्रसप्तित में सत्तर कथाएँ संगृहीत हैं। इनका वक्ता एक तांता की श्रीर श्रीत्री पति को सन्देह की दृष्टि से देखने वाखी मेना है। विसी विधाक का पुत्र मदनसेन परदेश जाते समय घर पर अपनी पानी की देख-रेख करने के लिए एक तोने और एक कन्दे को छोड़ गया। में दोनों पत्ती के रूप में बस्तुत: दो गम्धवं थे। मदनसेन की मार्या धर्म-च्युत होने को तर्यार हो गई। कन्दे ने धर्मपथ पर दह रहण की शिषा दी, तो उसे मौत की धमकी दी गई। चतुर ठोते ने अपनी स्वामिनी की हाँ में हाँ मिळाने हुए उससे पूछा कि—स्या पुम इस मार्ग में शाने

<sup>1</sup> महादेव को जटाय्रों का वह जाल, जिस पर गंगा श्राज भी श्राधि भाग के पलित (बुद्दापे से श्वेत) हो जाने का अम पैदा करती है, श्रापको विजयदायी हो। २ यह कोई श्राश्चर्य की बात नहीं है। पुनर्जन्म बाद में पशु-पद्धी भी मनुष्यों के समान ही यथार्थ जीवधारी माने बाते हैं। बाख की कादम्बरी में कथा का वक्ता तोता है, यह इम पहले ही देख चुके हैं।

वास विम्नों को दूर करने का भी उपाय जानली हो, जिन्हें अमुक अमुक न्यक्ति काम में लाए थे। न जानती हो तो में तुर्हें कहानी द्वारा वतका सकता हूँ। विधिक् की वधू ने तोते की बात को पसन्द करते हुए कहानी सुनने की इच्छा प्रकट की। तोते ने शत को कहानी धुनाई। कहानी के अन्त में विम्न का वर्णन आगे के वाद अमुक अमुक श्विक्त हारा काम में लाया हुआ उसके दूर करने के उपाय का वर्णन आया। कहानियों को आपस में कुछ इस तरह गूँथा गया है कि तोता हर शत को नई से नई समस्या खडी कर देता है। जब तांता स्वरावीं कहानी सुना सुका, तब तत्काल ही उसका स्वामी मदनसेन परदेश से लीट आया। वांते का उद्देश मदन सेन की परनी की पाप-पथ पर प्रवृक्त होने से रोक रखना था, वह पूरा हो गया। कहानियों में असती रिजयों की वालांकियों का ही वर्णन अधिक प्राया। है।

सारे का विचार करके देखने से अन्य रोचक कहा ताएगा। यह सरख गय में जिला हुआ है। जीच बीच में कोई कोई आपदेशिक और कथा प्रतिपादक पद्य या गया है। कुछ पद्य प्राहृत मापा में हैं। इनके आधार पर यह घारणा की गई है कि मून-अन्ध प्राहृत मापा में ही था, परन्तु इस घारणा के पोपक अन्य प्रमाण उपज्ञा नहीं होते हैं। इस मन्य के दो संस्करण मिखते हैं। एक का रचयिना कोई चिन्तामणि मह और दूसने का कोई अज्ञातनामा स्वेतास्वर जैन कहा जाता है। अन्य जोक-प्रिय है और इसने आधुनिक भग्तीय भाषाओं के साहित्य पर कुछ प्रमाव भी डाजा है। इसके समय का पता नहीं। सम्भवतया यह किसी न किसी रूप में जैन हैमचन्द्र (१०८६-११७२ ई०) की विदित था।

# (==) सिंहासनद्वात्रिशिका।

ं सिंहासनद्वातिंगिका में चत्तीस कथाएं हैं। इनकी कहने वाली विक्रमादिस्य के सिंहासण में लगी हुई पुत्र लियां हैं। कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन इन्द्र से प्राप्त किया था। उसके स्वर्गन वासी हो जाने पर यह सिंहासन भूमि में गाड़ दिया गया। बादमें इसका यता लगाने वाला धाराधिपति भीज (११ वीं स० में) हुआ ।जब वह इस पर वेंडने लगा तब पुति ह्रयों ने ये कहानियाँ उसे सुनाई । इस प्रन्थ के उपकश्यमान धानेक संस्करण इसकी लोक-प्रियता के परिचायक हैं। इस प्रन्थ के उपकश्यमान धानेक संस्करण इसकी लोक-प्रियता के परिचायक हैं। इसमें से कुछ संस्करण कथा-स्वक पद्यों में मिश्रित गद्यमें हैं, कुछ पद्य में हैं, जिनमें बीच-बीचमें औपदेशिक यद्य भी हैं, श्रीर कुछ केवल पद्यमें हैं। इसका अनुवाद आधुनिक माधाओं में भी हो गया है। विक्रमादित्य के 'विक्रम कमें' संस्कृत कवियों को अपनी रचनाओं के प्रतिपाद्यार्थ के किए कभी बड़े प्रिय थे। यसः इस प्रन्थ की रोचकता में कोई न्यूनता नहीं आई। भाषा सरल है। प्रन्थ रचिताके नाम श्रीर प्रन्थके निर्माण के काल का ठीक ठीक कुछ पता नहीं। बहुत कुछ निश्वय के साथ इम केवल सही कह सकते हैं कि यह वेतालपंचविश्विक केवल के बाद की रचना है।

# (८६) बौद्ध साहित्य ।

अब तक हम खोक-प्रिय कथाओं का शुद्ध ब्राह्मिणक-साहित्य का ही
वर्णन करते आए है। किन्तु जोकिक साहित्य की इस शाखा में बोद्ध
और जैन साहित्य बच्चे सम्पन्न हैं। इस तथा अगले खपड में ६म इन्हीं
साहित्यों पर विचार करेंगे। बौद्ध कहानियों का मुख्य उद्देश्य अपने धर्म
का प्रचा। करना है। उनमें मनुष्य के कमों के फल की न्याख्या है।
खुद्धि की मक्ति से परलोक में आनन्द मिलता है। इससे पराक्ष्म सहने
वासों को नरक की यानना भोगनी पडती है। यहाँ उल्लेख के योग्य
प्राचीनतम प्रन्थ अवदान हैं। इनमें वीर्य-कमों या गौरवशास्त्रिनी उपाअनाआं (Achievments) का वर्णन है।

#### (क) अवदानशतक।

प्राप्य अवदान सन्दर्भोमें अवदानशतक सबसे पुराना सन्दर्भ समझा जाता है। ईसा की तीसरी शताब्दीके पूर्वार्घ में ही इसका अनुवाद चीकी भाषामें हो चुका था। श्रत: इसका निर्माण-काल ईसाकी प्रथम या द्वितीय स्वतान्दी माना जा सकता है। इससे पुराना यह हो महीं सकता; कारण, इसमें 'दीनार' शब्द पाया जाता है। इसका मुख्य श्राधार बौद्धों के सर्वा-स्वित्ववादिमतका निनयपिष्टक है। प्रस्थ दस दर्शकों ने कारण है, उतना साहित्यक गुणों के कारण नहीं। प्रस्थमें कुछ गण है श्रीर कुछ पण। यद्य-भाग सरख कार्य के बंग का है। कुछ उपाक्यान ऐतिहासिक भी है। खदाहरण के विषय विस्वसार की रानी श्रीमती को ने सकते है। कहानी वतसाती है कि अजातराष्ट्र ने इसे बुद्ध के भस्मादि श्रवशेष की श्रद्धा-काबि भेंट करने से मना किया। श्राजा भंग के श्रपरात्र पर राजा ने इसका वध करवा दिया तो यह सीधी स्वर्ग को चली गई।

(ग) दिन्यावदान—यह उपाख्यानों का संग्रह मन्य है। इन उपाख्यानों का मुख्य भाषार सर्वादित्वकादियों का विनयपिटक ही है। इसके एक भाग में महायान सम्प्रदाय के श्रोर दूसरे में हींनधान के सिद्धान्तों का व्याख्यान है। इसके संग्रहकर्ता की अरवधोष के बुद्ध-रित श्रोर सौन्दरानन्द का परिचय श्रवस्य था। इसकी साहित्यिक अपार्जनाएं (Achievemencs) उच्च श्रोणा की नहीं हैं। सन्द के सौन्दर्य का वर्णन करते हुए अरवधोष कहता है—'अतित्य मर्व्यान् असुपेत्य देवान्'' (सौन्दरा० ४) इसी बात को मही करके यह गुप्त के पुत्र के सौन्दर्य का वर्णन करता हुआ यूं कहता है—'श्राविकान्तों साञ्चवर्णम् श्रवस्थाप्तश्च दिश्यवर्णम्'ः।

दिन्यावदान में शैकी की एक्ता का श्रमाव है। शायद इसका यह कारण हो कि इसके उपजीव्य अन्थ मिन्न भिन्न हैं। कभी कमी

१ मनुष्यों से ऊपर उठाकर, देवताओं तक न पहुंच कर । २ मनु-भ्यों के रंग से बाजी तो गया था, देवताओं के रंग तक पहुंच नहीं पाया था।

इसमें कथाकवन पूर्व पकों से सिश्चित गद्य भा जाता है, तो कभी कसी काव्य-पद्धति पर जिले हुए पन्नों से प्रसाधित गद्य ।

प्रनथ का संग्रह कांग्र हैंसा की दूसरी शताब्दी के आस-पास माना जा सकता है। यह उपयुक्त अवदानशतक से नवीन है और २६४ हैं० से अच्छा खासा करके पुगना है; क्योंकि, इसी सन् में इसके शार्ड ज क्यांविदान नामक एक मुख्य उपाल्यान का चीनी माधा में अनुवाद हुआ था। कहानियों रोचक हैं और विभिन्न रसों की उत्पत्ति करती हैं। अशोक क पुत्र कुणांव की कहानी वस्तुत: करणारसपूर्ण है। कुणांत की सीवेबी माता ने अपने पति के पेट में घुसका कुणांव की आंखें निकबान जी थीं।

### (ख) यार्पश्रम्बत जातक भाला।

जातक माला का अभिमाय है जन्म की कथाओं का हार। आयं शूर की जातक माला में बंधियरव के गौरवशाली कृषों की कथाओं का संग्रह है, अर्थात इसमें गौरवशद उन कार्में का वर्णन है जो भाषी कुद ने पहले जन्मों में किये थे । आर्थश्र की जातक माला जैसे वर्ण करतु के लिए अश्ववीष के कान्यों की ऋणी है। यह प्रनथ और बोधि-सत्त्वावदानमाला दोनों एक दी माने जाते हैं। ये ईसाइयों की औप-देशिक कहानियों से अधिक मिल्लां हैं, अता ये ईसाइयों की उपदेश की छोटी छोटी पुस्तकों के समान बुद अर्म के स्वीकृत सिल्लान्तों का प्रचार करने के लिए बिस्सी हुई मानी जाती हैं। प्रनथ में प्रनथों रह

१ जो व्यक्ति पूर्ण ज्ञान आन्त करने के मार्ग पर चल पड़ा है और सर्वोच्च बुद्ध की अवस्था प्राप्त करने तक जिसे कुछ थोड़े से ही जन्म घारण करने पड़ेंगे, वह बोधिसस्य कहलाता है। २ यह विश्वास किया जाता है कि बुद्ध को अपने पूर्वजन्म की घटनाएं माद थीं। ३ दोना नामों की एकता का विचार सबसे पहले राजेन्द्रसालिंग ने प्रकट किया था।

श्रीया था।

पाठक के मण में सदमें की आवना इत्पन्न करना या प्रवत्त करना बताया गया है।

कहानियों की भाषा कुछ तो सुन्दर गण-सय और कुछ कान्य-श्रेणी की प्रणात्मक है। यत्येक कहानी का प्रारम्भ सरक गण-त्यक से होता है थीर इसका उद्देश आवारपरक ए मिरिचत शिक्षा देना है। इस का माहास्म्य दिखलाने के लिए बीचिसका के उस जन्म की कहानी ही गई हैं जिसमें वह शिविशानकुत में उत्पन्न हुआ था। उसने इतना दान दिया था कि भिन्नु श्रों को मांगने के लिए वस्तु शेष नहीं रही थी। एक बार किसी अन्धे नृद्ध बाह्मण ने श्राकर उससे एक बांद्ध मांगी तो उसने बाह्मण को श्रापनी दोनों शांखों देवीं। संत्रियों ने बहुतेश कहा कि आप इस श्रम्धे बाह्मण को कोई श्रीर चीच दान में दे दीजिये, परन्तु राजा ने एक मानी। राजा का उत्तर बढ़ा ही महत्त्वशान्ती है। बहु कहता है—

यदेव याथ्येत तदेव दयान्नानीप्सितं श्रीश्रयक्तंह दत्तम् । किसुद्यमानस्य जलेन तीयैर्दास्यास्यतः भार्थितमर्थमस्मै १॥ जब मन्त्रियों ने पुनः श्रामह किया तब राजा ने बद्दा कर्जस्वी विचार प्रकट करते हुए कदा—

नायं गरनः सार्वभौमत्वमाष्तुं नैन स्वर्ग नापवर्ग न कीर्तिम् । त्रातुं बोकानित्ययं त्वाद्रों में, याद्वान्तेशो सा च मूद्स्य मोध : । १ वस्तुतः यह इन्द्र था जो उसकी टानशीलता की परीचा लेने

र याचित ही बस्तु देनी चाहिये। याचित से भिन्न वस्तु दी जाए तो वह याचक को प्रसन्न नहीं करती। जलधारा में बहते हुए को जल से क्या लाभ। इसलिए मैं तो इसे प्रार्थित ही पदार्थ दूंगा। ३ मेरा यह प्रयस्त साम्राज्य प्राप्त करने के लिए है, न स्वर्ग, न मुक्ति और न की सिं। मेरी कामना तो लोक की रखा करना है। इसका मांगने का क्लेश निकास न रहे। प्रायः हम यह पाते हैं कि यहित्य प्रत्य और यहा हेतु में कोई आनुपातिक साम नहीं है। इसी जिए एक कहानी में हमें बताया गया है कि दोधिसान ने एक सूखी सिंहनी को साने के जिए प्रयना शारीर है दिया था।

आर्रश्र प्रकारक परिवत था और मगवान ने हमे जिसने को विशेष योग्यता प्रदान की थी। इसकी आषा अविद्षित और शब्दविन्यास श्रुद्ध है। इसकी शेंबी ईसा की दूसरी और तीसरी शताब्दी के शिखा-केखों से मिजती हैं। इसके अतिरिक्त यह छुन्द्र के प्रयोग में प्रवीश हैं और उत्पाध-मान रस के अनुक्ष छुन्द का प्रयोग करना जानता है। इस हे छुन्दों में से कुछेक अन्यबहुत भी हैं और कजाकार की निर्मित कविता की शोशा बदाने वाले हैं। पश्चों में इसने मिस्स मिन्स आबद्धारों का भी प्रयोग किया है। देखिए इस पंक्तियों में कितना मरत और सुन्दर अनुशास है—

ततश्चकम्पे सधराचरा घरा, व्यक्तीस्य वेकां प्रससार सागरः।

(शिविज्ञातक, ३८)

गद्य में इसने दोई समाकों का प्रयोग किया है; किन्तु अर्थ में शुंधकापन कहीं कहीं ही झाण है। इसके शानदार गद्य का एक भादशं भूत उदाहरण देखिए—

श्रथ वोश्विस्त्वो विस्मयपूर्णसनोभि भेन्द्रिमेषप्रविकसित्तवयैनेरमा-रथेरसुयातः गेर्हेश्वाभिन्नोक्ष्यमाणो जयाशीर्वचनपुर:सरेश्व बाह्यणैरमिनन्ध-मान: पुग्वरमुचिष्ठ् त्रध्वज्ञविधिश्रपताकं अवितन्ध्रमानाभ्युद्यशोममिभगम्य पर्वदि निष्रणाः सभाजनार्थमिमतस्यामस्यत्रमुखस्य बाह्यणहृद्धपौरनाम-पदस्यैनमात्मोपनाधिकं धर्म देशस्यसास ।

क्योंकि यह अन्ध पालि-अन्यों पर आश्रित है और बौद सान्प्रदान

१ तब पर्वत और मैदान सभी हिला गए, समुद्र का पानी किनारों पर चढ़कर दूर तक फैला गया।

सम्बन्धी है; अतः इसमें कहीं कहीं पाली के शब्दों का आजाना विस्मय-

काल —तःरानाथ ने सामूक्की-सी वजह से आर्थश्रूर और अश्वनोध को एक व्यक्ति मानने का विचार प्रस्तुत किया है। उक्त महाशय ने अश्वयोध के कुछ और प्रचित्तत नाम भी दिए हैं; परन्तु इससे इम किसी निश्चित परिणाम पर नहीं पहुँच सकते हैं। अश्वयोध के कार्यो और जातकमाना में शैंकी की इतनी विषयता है कि उक्त विचार पर गम्भीरता से विचार करने का अवसर नहीं रहता।

जातकमाला १००० ई० के लगभग चीनी भाषा में अन्दित हो गई थी, और इसके रचियता आर्थश्रूर का नाम तिब्बत में एक ख्यातनामा अध्यापक एवं कथा-लेखक के तौर पर शिसद्ध था। ७ वी शताब्दां का चीनी यात्री इस्सिंग इस अन्य से परिचित था। कर्मफलस्त्र, जिसका रचियता यही आर्थश्रूर माना जाता है, ४३४ ई० में चीनी में अन्दित हो गया था; अत: आर्थश्रूर का काल ईसा की चौथी या तीसरी शताब्दी के समीप मान सकते हैं।

### (६०) जैन साहित्य।

बौद कहानियों की तरह जैन कहानियां भी श्रीपदेशिक ही हैं। उन का उद्देश्य पाठक-मनोरक्षन नहीं, धर्म के सिद्धान्तों की शिक्षा देना है।

### (क) सिद्धर्षि की उपिनितिभव प्रपंच कथा (१०६ ई०)।

उपमितिभव प्रपंच कथा में मनुष्य की आहमा का वर्णन धर्मकार के सांचे में ढाल कर प्रक कथा के रूप में किया गया है। संस्कृत में अपने दंग का सबसे पुराना प्रन्थ होने के कारण यह महत्त्वशाली माना जाता है। इसे ६०६ हुं० में सिद्धणिं ने लिखा था। प्रस्तावना के धन्त में

१ इस प्रकारका दूसरा प्रन्थ प्रवोध चन्द्रोदय नाटक है जी बाद से बना था।

लेखक ने इसे स्वयं विशदार्थ कर दिया है। श्रतः अवंकार का सममना कित नहीं है। प्रन्थ के बीच में कहीं कहीं आए हुए पद्यों को छोड़ कर सारा गद्य ही है। भाषा इतनी सरता है कि उसे वालक भी आसानी से समम्म सकते हैं—कम से कम जेखक का उद्देश्य यही है। श्रीची रोचक है; परन्तु श्रल धार के सांचे में ढला हुश्रा, तथा श्रीपदेशिक प्रकार का होने के कारण अन्थ रोचक नहीं है।

## ाव) हेमचन्द्र कृत परिशिष्ट पर्व (१०⊏⊏–११७२ ई०)।

हेमचन्द्र के परिशिष्ट पर्व में प्राचीन काल के जैन साधुयों की कहा-नियां दी गई हैं। ये कहानियां सरस और लोकप्रिय हैं। लेखक के मन में अपने धर्म-प्रचार का भाव इतना स्म हैं कि ऐतिहासिक नृप जन्द्रगुप्त भी जैनधर्मावलम्बी एक सच्चे भक्त के रूप में मरा वतलाया गया है। आरवर्य है कि प्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ ने इस कहानी पर विश्वास कर लिया। यह मन्य इसी लेखक के त्रिष्टिशलाका पुरुषचरिता नामक ग्रन्थ का प्रक है।

# अध्याय १४

# श्रीपदेशिक जन्तु कथा (Fable)

(६१) श्रौपदेशिक जन्तु-कथा का स्वरूप

सारतीय साहित्य-शास्त्री बृहत्कथा जैसे और पंचतन्त्र जैसे प्रन्थों में पारस्परिक कोई भेद नहीं मानते हैं। परन्तु इन दोनों का तुलनात्मक श्रध्ययन दोनों का भेद विस्पष्ट कर देता है । बाह्याकार, प्रतिपाद्य विषय क्षीर श्रन्तरात्मा एक दूसरे के समान नहीं हैं। बृदरकथा का प्रयोजन पाठक का मनोरंजन करना और पंचतन्त्र का प्रयोजन धर्मनीति और राजनीति की शिक्षा देना है। पूर्वा क्स की रचना सरका गद्य में या वर्णन-कृत् पद्य में या दोनों के संयोग में हुई है, परन्तु उत्तरोक्त में बीच बीच में श्रीपदेशिक पद्यों से संयुक्त शोभाशाजी गद्य देखा जाता है। डत्तरोक्त में कथाओं के शीर्षक तक पद्य-बद्ध दिए गए हैं। जोकप्रिय कथा-साहित्य में श्रन्धविश्वास, कोकप्रचित्तत दन्तकथायें, प्रण्य भौर बीर्य-कर्मो (Adventures) की कहानियां, स्वप्न श्रीर प्रतिस्वप्न इत्यादि हुआ करते हैं, परन्तु पंचतन्त्र में हम प्रायः पशु-पित्यों की कहानियां पाते हैं। ये पशु-पद्मी मानवीय संवेदनाओं से युक्त-प्रतीत होते हैं, तथा विद्वान् राजनीतिविद् एवं चतुर धर्मनीति व्याख्याता के रूप में भकर होते हैं। स्रोक-पिय कथा से इसका भेद दिखलाने के लिए एंच-तन्त्र की श्रीपदेशिक जन्तु-कथा-शाहित्य में सम्मिखित किया जाता है।

## (६२) श्रीपदेशिक जन्तु-कथा का उद्भव

वैदिक साहित्य में, विशेष करके ऋग्वेद में, श्रीपदेशिक जन्त-कथाओं का ह्रॅंडना न्यर्थ है। जैसा ऊपर कहा जा चुका है पद्धतन्त्र के स्वरूप के मुख्य तत्व पशु-पिचयों की कथाए तथा नीति-शिचाएँ हैं। ऋग्वेद में (८,१०३) कंवल एक ऐसा सक्त है जिससे प्रतीत हाता है कि यज्ञ में मन्त्रीरवारण करने वाले ब्राह्मणों की तुल्लमा वर्षा के प्रारम्भ में टरीते हुए में हकों से को गई है। इसके बाद कुछ उक्तील छान्दोग्य उपनिषद् में मिन्नते हैं। उदाहरण के निए हम देखते हैं कि सत्यकाम का प्रथम शिचादायी एक वैज्ञ, उसके बाद एक राजहंस छीर फिर एक श्रीर पत्ती है। महाभारत में जन्तु-कथाएँ प्रारम्भिक श्रवस्था में देखने को भिजती हैं। हम एक पुरवारमा विल्ली की कहानी एक्ते हैं, जिसने चुहों के जी में अपना विश्वास जमा कर उन्हें स्वा किया। विदुर ने घतराष्ट्र को समस्ति हुऐ कहा था कि चाप पारहवों को परेशान न करें. उनको परेशान करने सं ऐसा न हो कि सोने का अपडा देने वाला पड़ी श्रापके हाथ से जाता रहे । एक श्रोर श्रवसर पर एक चाढ़ाक गीदड़ की कथा आई है जिसने अपने मित्र व्याझ, मेदिये इत्यादि की सद्घायता से खाने के बिए खुब माल पाया: परन्तु अपनी धूर्तता से उन्हें इसका जरासाभी भाग न दिणा। कहानी से दुर्योधन को समफाया गया है कि उसे पारक्ष्वों के साथ किस तरह बरतना चाहिए।

बौद्धधर्म के प्रादुर्भाव ने श्रीपदेशिक जन्तु-कथा साहित्य की उन्नित में सहायता की । पुनर्जन्मवाद में यह बात मानी जाती दे कि मनुष्य ग्रारीर में वास करने वाली श्रातमा पाप-पुराय के श्रनुसार तिर्यगादि की योनी में जाती रहती है । पुनर्जन्म के इस सिद्धान्त पर भारतीय धर्मों में बड़ा वस दिया गया है । जैसा हम जपर देख चुके हैं कि बौदों धौर जैनों ने श्रपने धर्म के मन्तरयों का प्रचार काने के लिए कहानी को एक श्रश्नान्त साधन बना लिया था । बौद्ध जातकों में बोधिसस्य एवं दूसरे सन्तों के पूर्वजन्मों के चरित्र का वर्षीन करने के लिए पशु-पित्रयों की सन्तों के पूर्वजन्मों के चरित्र का वर्षीन करने के लिए पशु-पित्रयों की

कथाएँ पाई जाती हैं। भहुंत के स्थान पर बीद जातकों का स्थारक साक्ष्य है, वह निश्चय रूप से बतजाता है कि ईसापूर्व दूसनी याताच्दी में जन्तु-कथाएँ रही खोकप्रिय थीं। पतन्जिकृत महाभाष्य में श्राए खोको दित-सम्बन्धी कुछ उत्लेखों से भी इसकी पुष्टि होती है।

दूसरे तत्त्व के—नीति-शिहा तत्व वं—वारे में यह सविश्वास कहा जा सकता है कि पर्वतन्त्र का रर्वायता नीति-शास्त्र और अर्थ-शास्त्र का अध्मर्ण है। रचियता का प्रतिज्ञात प्रयोजन राजा के निरंतर कुमारों को अनायास्त्रया नीति की १—राजनीति, व्यवहारिक ज्ञान और सदाचार की—शिहा देना है। यह बात असंरायित ही समझनी चाहिए कि पर्वतन्त्रकार की चाणक्य के मन्य का एवं राजनीति विषयक कुछ अन्य सन्दर्भी का पता था। साधारण जनतु-कथाओं के साथ नीति शास्त्र के सिद्धान्तों का चतुरता पूर्वक मिश्रण करके औपदेशिक जनतु कथा-साहित्य की मृष्टि की गई जैसा कि हम पन्चतन्त्र में प्रश्व देखते हैं, जो संस्कृत साहित्य के हतिहास में निरंपम है। यह अपने प्रकार का आप ही है।

१ [पञ्चतन्त्र के एक संस्करराभृत ] हितांपदेश का अघोतिखित पद्य देखिए—कथाच्छुलेन बालानां नीतिस्तदिह कथ्यते (भूमिका पद्य ८)

अर्थात्—कथाओं के बहाने से बातकों को नीति सिखाने वाली वार्ते इस प्रन्य में लिखी जाती हैं।

भूमिका में स्वयं पञ्चतन्त्र की नीति-शास्त्र कहा गया है श्रीर कहा गया है कि जगत् के सारे श्रर्थ-शास्त्रीं का सार देख चुकने के बाद यह अन्य लिखा जाता है।

२. भूमिका में लेखक ने नीति शास्त्र के नाना लेखकों के प्रमाण करते हुए कहा है:--

मनवे वाचस्पतये शुकाय पराशराय समुताय। चाणक्याय च विदुषे नमोऽन्तु नयशास्त्रकर्तभ्यः॥

#### (६३) असली वञ्चतन्त्र

(१) असली प्रनथ का नाम-असली प्रनथ का नाम अवश्य पञ्चतन्त्र ही होगा। इचिए की प्रतियों में, नेपाल की प्रतियों में, हितो-पदेश में और उन सम्पूर्ण संस्करणों में जिनमें कोई नाम दिया गया है, यही नाम आता है। उदाहरण के लिए हितापदेश का कर्ता शुद्ध मन से कहता हैं:--

पञ्चतन्त्रात् तथाऽन्यस्माद् ग्रन्थादाङ्गच्य जिल्यते । (भूमिका एखः १)। पञ्चतन्त्र की भूमिका में जिल्हा है:—

प्तत् पञ्चतन्त्रक नाम नीतिशास्त्रं बाबाववोधनार्थं शृतके प्रश्चतम्। नाम में आए हुए 'तन्त्र' शब्द का त्र्यं है किसी ग्रन्थ का एक आध्याय या खरद'। शास्यन्तिहिस् सादय से भी इसका समर्थन होता है—

तन्त्रै: पञ्जभिरेतश्वकार सुमनोहरं शास्त्रम् ।

इस प्रकार के नाम और भी मिसते हैं। यथा, अष्ठाच्यायी (आठ अध्यायों की एक पुस्तक। प गिनि के न्याकरण का नाम)। शायद 'तन्त्र' शब्द का श्रमिताय उप 'प्रन्थ खगड से' है जिसमें 'तन्त्र' का धर्यात राजनीति का और व्यवहारोपयोगी ज्ञान का निरूपण हो। प्रो० इटेंब ने 'तन्त्र' का श्रथं दाव-पेच किया है। परन्तु इसे बुद्धि स्वीकार नहीं करती।

(२) अन्य की जनप्रियता—इसकी जनप्रियता का प्रमाण इसी तथ्य में निहित है कि इसके दो सी से अधिक संस्करण मिजते हैं, जो प्रचास से अधिक माजाओं में हैं; और इन माजाओं में तीन-चौधाई के जगअग साथाएँ भारत से बाहर की हैं। ११०० ई० में इसका माजान्तर हिन् में हुआ और १४७० ई० से पूर्व यह सूमानी, स्पेनिश, केंटिम, कर्मन, पुरानी स्वेबोनिक क्रैक और इंग्लिश में भी अन्दित हो चुका था। आजक इसका पाठन-पाउन जावा से बेकर आइसलैपड तक होता है।

१ पञ्चतन्त्र और दूसरे गंथों से आशाथ लेकर यह गंथ लिखा जाता है।

सारत में तो यह प्रनय और भी श्रीधिक क्षोक निय चला हा रहा है। इसका उत्था मध्यकाळीन तथा वर्तमान भारतीय भाषाओं में होकर उसका उत्था फिर संस्कृत में हुआ। इसे पद्य का रूप देकर फिर उसे गद्य का रूप दिया गया। इसका मसारण भी हुआ और आकुञ्चन भी। इतना ही नहीं, इसकी कुछ कहानियों ने सर्वसाबारण में प्रचलित कहानियों का रूप धारण कर लिया और फिर उनका सङ्करन मौस्किक कहानियों के आधुनिक संग्रह में हो गया। यह कहने में कोई अस्युक्ति नहीं होगां कि इसके समान जगत का कोई अन्य अन्य लाक का भीतिमाजन नहीं हो सङ्गा।

- (३) पञ्चतन्त्र के संस्कर्ण—दुर्भाग्य में मंजिक पञ्चतन्त्र असम्य है। हाँ, इसक प्राप्य संस्करणों की सहायना से किसी सीमा तक उसका पुनर्निमाण हो सकना अधन्मय नहीं है। इसके विविध संस्करणों के तुलानात्मक अध्ययन से यह विस्पष्ट है कि—
- (क) इन सब मंस्करणों की उत्पत्ति भादर्शमूत किसी एक ही पादित्यिक ग्रन्थ से हुई है (श्रन्यथा गद्य शीर पद्य दोनों में उपल्य∓यमान भ्रनेक शाब्दिक भ्रमेद का कारण बताना श्रसम्मव है)।
- (ख) इन संस्करणों में घुनी हुई त्रुटियाँ मौजिक प्रन्थ तक नहीं पहुँचती हैं।

सीलिक पञ्चतन्त्र के पुनिश्मीय में वदयमाण संस्करण सहायक हो सकते हैं---

(१) क---तन्त्राख्यायिका ॥

१ लोक-प्रिय कथात्रों के ग्रंथों ने (जैसे, पञ्चविंशतिका, शुकसतिक त्रौर द्वात्रिशतिकाने) पञ्चतत्र का स्वतंत्रता से उपयोग किया है त्रौर पञ्चतत्र के त्रानुवाद अजभाषा, हिंदी, पुरानी त्रौर त्राञ्चनिक गुजराती, पुरानी क्रौर त्राञ्चनिक मराठी, तामिल इत्यादि भाषात्रों में पाये जाते हैं।

स—(११०० ई० के भ्राख-पास) किसी जैन द्वारा रचित संस्करक जिसे व्याजकत 'सरज ग्रन्थ' (Textus Simplicion' का नाम दिया गया है।

ग---( ११६६ ई० के श्रास-पास ) पूर्वभद्द का प्रस्तुत किया हश्चा संस्करम ।

(२) क--दक्षिणी पञ्चतन्त्र।

स--नेपाकी पञ्चतन्त्र ।

ग---हितोपदेश ।

- (३) चेमेन्द्र की बृहत्कया मक्षरी में और सीमदेव के कथा सरित्सागर में श्राया हुआ पञ्चतन्त्र का पाठ।
- (४) पहुंखवी संस्करण, जिसके आधार पर पाश्चारय संस्करण धने।
  ऐजर्रक ने (Egetton) पञ्चतन्त्र के ऊपर बढ़ा परिश्रम किया
  है। उसके मत से पञ्चलंत्र परम्परा की चार स्वतन्त्र भाराएँ हैं (जिमका
  उक्केस ऊपर किया गया है)। मो० हर्टख के विचार में हो ही स्वतन्त्र भाराएं हैं। दोनों के विचारों के भेद को नीचे दी हुई सारखी से हम अच्छी तरह समम सकते हैं—

हर्टल के मतानुसार वर्गीकरण



<sup>🕸</sup> यह चिह्न काल्पनिक संस्करण सूचित करता है।

and the state of t

संस्कृत साहित्य का इतिहा

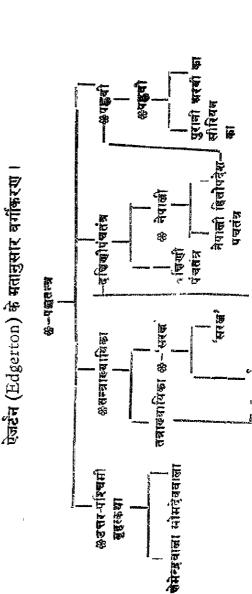

होनों के मतों के भेर बड़े महत्त्व के हैं. क्योंकि मौक्कि ग्रन्थ का जुनर्निर्माण हर्न्ही पर श्राधित है।

- (१) दटेख की धारणा है कि सम्पूर्ण उपसम्यमान संस्करणों का मूख एक द्वित धादशींमूत प्रन्थ (Prototype) है (जिसे सारणी में 'त' कहा गया है) ऐजर्टन के मतानुसार यह कोरो करपना है।
- (२) दर्टन का अनुमान है कि तन्त्राख्यायिका को छोषकर शेष सन संस्करकों का मूकाधार 'क' नामक मध्यस्थानस्य एक आदर्शामृत अन्य हैं। ऐजरंन कहता है यह भी तो एक करपनामात्र हो है। हर्टन के दृष्टिकोस से कोई पद्य था नद्य खबर तभी असली माना जा सकता है जन कि वह तन्त्राख्यायिका में और कम से कम 'क' के एक प्रसव में मिले। दूसरी घोर एजर्टन का ख्यान है कि यदि कोई अंग हो स्वतन्त्र घाराओं में मिल जाए और चाहे त-त्राख्यायिका में न भी मिले लो भी हम इस (अंश) को असला स्वीकार कर लेंगे।
- (३) हरेन की एक धारणा आर है। वह कहना है। कि उ० २० (उत्तर-पिश्वमीय) नामक, मध्यस्थानीय, एक धादशींभूत संस्करणा आंग है जिसके आधार पर दिनियों, पह्नश्री एवं 'मण्ल' पण्यतन्त्र वने हैं। किन्तु उसकी धारणा का साधक कोई प्रमाण नहीं है।

हर्टन के सत को मन नहीं मानता है। हर्टन कहता है कि पह्नची दिख्यों और 'सरल' पन्चतन्त्र का आधार मध्यस्थानस्थ ४० ए० संज्ञक कोई आदर्श प्रन्य है; परन्तु इन प्रन्थों के तुलनारमक पार से दो बातों का पता नगता है। पहनी, हन में परस्पर नहें मेद हैं, और दूपरी, इनका प्रस्फुटन पन्चतन्त्र-परम्परा की तीन स्वतन्त्र धाराओं से हुआ है। हर्टन का मन ठीक हो तो 'स्रक्त' और तन्त्राख्यायिका में, या 'सरन्त' और पूर्णमंत्रीय संस्करण में जितनी समानता हो उसकी अपेना पह्नची और 'सरक' में अधिक समानता होनी चाहिए। परन्तु अवस्था इससे निहंडन निपरीत है। इसी प्रकार यदि हर्टन का मत ठीक हो तो, हितोपरेश और दिख्णी पन्चतन्त्र में जितनी

समानता हो उसकी अपेदा हितोपदेश और पूर्णमदीय संस्करण में अधिक समानता होनी चाहिए। किन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं हैं।

- (४) रचयिता—उपोद्धात में भाता है कि विष्णुसमी ने मिहिजा-रोप्य नामक नगर के महाराज भारसानित के तीन पुत्रों को छः महीने के अन्दर राजनीति पदाने का भार अपने ऊपर किया। अपोद्धात के तीलरे पद्य से गुद्ध रूप से प्रकट ही है कि यह इसका रचयिता विष्णु-शर्मा ही था। यह मानने के लिए कोई कारण नहीं है कि यह नाम कालपनिक है। हाँ, रचयिता के जीवन के विषय में कुछ मालूम नहीं है। इसने उपोद्धात के एक पद्य में जाना देवताओं को नमस्कार किया है। इसने प्रतीत होता है कि यह कोई बीद या जैन नहीं बिहक एक उदार स्वभाव का बाहाण था।
- (४) उत्पत्ति-स्थान असबी पञ्चतन्त्र के उत्पत्ति-स्थान के बारे में निश्चित कुछ भी मालूम नहीं है। हर ज का प्रस्तुत किया हुआ विचार यह हैं कि पञ्चतन्त्र का निर्माण कारमोर में हुआ होगा, कारण असकी पञ्चतन्त्र में रोर और दाथी का नाम नहीं आता है, जैंट का नाम बहुत आता है। किन्तु यह युक्ति भी ठोक नहीं है। कुछ याताओं के नाम आते हैं, परन्त् उनसे भी कोई परिणाम निकादमा कदिन है; क्योंकि, ऐसे नाम सारे के सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध चने आ रहे हैं। यदि मिहिद्धारोप्य नगर का राजा अमरशक्ति कोई बस्तुतः राजा हुआ है तो प्रस्थकार कोई दिख्णास्य होगा। प्रस्थ में प्रस्थवम्क पर्वक

१ पाठान्तर महिलारोप्य है। २ वह यद्य यह है—

ब्रह्मा रहः कुमारो इरिवरणयमा विह्निरिन्दः कुवेरश्.

चन्द्रादित्यौ सरस्वत्युद्धणी युगनगा वायुरुवी सुजङ्गाः।

विद्रा नद्योऽश्विनी श्रीदितिरदितिस्ता मातरश्रणिकवाद्याः,
वेदास्तोर्थानि यज्ञा गणावसुसुनयः पान्तु नित्यं प्रहार्य ॥

का साम भाषा है। यह पर्वत दक्षिण भारत में ही है। प्रत्यकार की दान्ति-खात्य मान जेने पर इसका उद्घेख यथार्थ हो जाता है।

(६) काल-दीनार एक रोमन खिनका है जिस का प्रचार कमी

- यूरोप से भारत तक हो गया था। एक पद्य में इसका नाम आया है। समसा जाता है कि यह पद्य असली पञ्चतन्त्र का है। अतः असली अन्य १४० ई० से बहुत पहले जिला जा जुका होगा; क्योंकि, ४४० ई० में कर्ज़ें हैं हारा (Barzoe) इसका अजुवाद पह्लवी में हो जुकाथा। वह संस्करण पह्लवी, में अब अप्राप्य है, किन्तु इसका अजुवाद सन् १७० ई० में वृद् ने (Bud) पुरानी सीरियन भाषा में कर दिया था। अत असली व्यक्ततन्त्र का रचना-काल ईसा की दसरी या तीसरी शहाबदी में माना जा
- (७) भाषा —पुराविदों को इसमें प्राय: कोई विप्रतिपत्ति नहीं कि असली अन्य संस्कृत में ही किखा गया था । यदि ऐसा न मानें तो जाना संस्कृत्यों में जो एक-सी भाषा पाई जाती है, उसका क्या कारण बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस यह भी निश्चित रूप से जानते हैं कि ग्रन्थ चत्रिय-कुमारों के लिए जिल्ला गया था और इसका खेखक बाह्मण था। यह समसना कठिन है कि ऐसा ग्रन्थ कभी प्राकृत में क्यों किला जाता।

सकता है।

#### (६४) पञ्चतन्त्र की वसर्ववस्ता

पञ्चतन्त्र में तन्त्र नामक पाँच अध्याय हैं। प्रत्येक की वर्श्यवस्तु

१ मालूम होता है डाक्टर हर्टल इस पद्य को कोई महत्व नर्ह देते हैं। इर्टल का विश्वास है कि श्रसली पञ्चतन्त्र ईसा से कोई २०० वर्ष पूर्व लिखा गया था। सच तो यह है कि श्रानेक कहानियां ईसा से २०० वर्ष पूर्व जैसे प्राचीन काल में भी बहुत पुराने काल से प्रचिक्त चली श्रारही थीं।

स्वतन्त्र है। प्रथम तन्त्र में उपाँद्धाव श्रोर सुहत्-भेद वर्णित है। चीनी जाल के डंग एन एक में एक बुस कर कतिपथ कहानियों की सहायता से दिखानाया गया है कि कर्रक श्रोर दमनक इन दो चालाक गीदहों ने चालाकी चल कर किस वरह भिंह पिहाबक श्रीर ृषम सलीवक इन दो सच्चे थीर सुखा मित्रों में सुर उल्लंबा हो। पिहाबक को संजीवक की सुद्ध है श्रीक हुआ। तो श्रीटलमात दमनक नं उसे सान्त्रवना दे दी श्रीर शनै. शनै श्राप असका प्रधानामास्य थन वैठा।

दूसरे तन्त्र का नाम दे भित्र-सम्याप्ति । इसकी कहानी की स्थूस रूप-रेका यही है कि कपोतरान चित्रधान, मूपकेरवर हिरप्यक, काक-वर बाधुपरातक, मृगाध्यधी जिल्लाङ्ग और कूर्मबुखतिसक मन्यर एक एक करके आपस में भित्र बन गए और फिर पारस्परिक सदयोग के बस से उन्होंने यानेक अठिमाहणों और दिपसियों से त्राख पात्रा । कहाबित् यह सम्ब पहती से अबिक रीचक हैं, और इसका मुख्यतया उपदिश्यमान पाठ है—

यानि कानि च मित्राणि कर्तव्यानि खतान्यपि— मनुष्य की यथा सम्भव श्रीषक से अधिक मित्र बनानं खाहिएँ।

तिसरे तन्त्र में कीए और उल्लू के बेर के दशानत से सन्धि विग्रह का पाट पदाया गया है। कीशों का नेता तल्लू को पित्रां व्यवनाने पर एतराज करता है। वह उल्लू को पृथास्पद कहला है। श्री किमी नीच प्राणी को राजा बना जैने पर आने वाकी विपत्तियों को बिरकी और करतांश की कहानी हारा विस्पष्ट करता है। नृप उल्लू काशों से हुरमनी विकालने का निकाय करता है। कीशों का चतुर मन्त्री उल्लुओं में जाकर कहता है कि मेरे हठी काकराज ने सुक्ते निकाल दिया है, मुक्ते शर्या दीजिए। उल्लू उले शीघ्र श्रापनी शर्या में रख जेते हैं। यहां पर एक कहानी हारा शतुन्वा में भेद हाजने के जाम बतलाए गए हैं। अन्त में एक सुध्यवसर शाने पर हर्लुओं के दुनें में श्राण जगा की जाती है।

चीये तन्त्र में खरध-प्रणाश का वर्णन है। एक बन्दर श्रीर एक नक्र में बड़ी धनिष्ठ मिन्नता थी। नक्ष की परनी में नह बात सही न गई। उसने बीमारी का दिखावा किया थीर छहा कि सुसे खरार आराम हो सकता है तो केवल बन्दर का कन्ने जा धाने से ही हो सकता है। विकार कक्ष परनी की बात मानना पड़ी। उसने एक दिन यन्दर को अपने वर श्राने का निमन्त्रण दिया। जब नक बन्दर को का पता खग गया। उसने कहा—मिन्न! तुमने पहले नयों नहीं कहा ? में अपना हत्य तो वृत्त पर ही छोड़ आया हूँ। मूर्ख नक्ष ने बन्दर की बात पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की बात पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की धान पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की धान पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की धान पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की धान पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की धान पर तत्व्यण विश्वास कर विधा और हत्य विधा खाने के बिए वह बन्दर की धान पर वर्ष कर त्व्यानी जान बचा खी। नक्ष ने बन्दर से पुनः मिन्नता जोहने धीर अने वर बुद्धाने का प्रयन्त किया, पर बन्दर कव उसने चक्रमें में आने जावा था। बन्दर ने कहा—मैं गांचा नहीं हूँ जो बीट पट । बस भव गांचे की कहानी प्रारम्भ हो जाती है। हसी तरह सिखासिका जारी रहता है।

पाँचवें तन्त्र में अविस्वरविकारिता की कहानियों का दिख्याँन हैं।
कहानी में बतवाया गया हैं कि एक बाह्यण अपने शिशु की चौकसी
करने के जिए एक नेवले की छोड़ गया और फिर किस तरह जाने
अपने प्यारे उसी नेवले की हत्या कर डाली। नेवले का मुँह रुधिर से
सना हुआ देख कर माह्यण ने सोचा—इसने मेरे बसे को छा लिया है।
वस्तुतः नेवले ने साँच को हकड़े-टुकड़े करके शिशु की जान बचाई थी।
तब बाह्यण की पत्नी को में बड़ा पश्चात्ताप हुआ और उसने एक नाई की
कहानी सुनाई, जिसने सहकारी होका अपनी स्त्री ही मार डाली था।
अन्त के दो तन्त्र बहुत ही छोटे हैं। पुराने कित्वय संस्करणों में उनका
आवार घटाकर नहीं के बराबर सा कर दिया गया है, जिससे वे पिछले

### बीन बड़े-बड़े तन्त्रों के परिशिष्ट से दिखाई देने बागे हैं।

### (६५) पञ्चतन्त्र की शैली।

(१) ऊपर जो कुछ कहा जा खुका है, उससे यह मालूम होगा कि प्रकार निश्चय ही श्रीपदेशिक जन्तु-कथा की पुस्तक है, जिसका मितिशांत प्रयोजन मनोहर और शाकर्षक शिंत से गजनीति और व्यव-हारिक ज्ञान की शिक्षा देना है। इसकी कहानियों में पाणिकत्य श्रोर हास्य रस होनों हैं। तथा हममें से श्रीधक में पात्र पशु हैं। कहानी श्रौर राजनीतिक उहे रय को ऐसे कौशक से एक जगह मिलाया गया है कि प्रत्येक कहानी स्वयं कहानी के रूप में भी रमणीय है श्रीर किसी-व-किसी धर्मनीतिक या राजनीतिक बात का सुन्दर दशन्त भी है। उदाहरस के लिए प्रथम तन्त्र की प्रथम कथा ही जीजिए। इसमें एक बन्दर की मूर्खता का वर्यान है, जिसने श्राचे किरे हुए दो तस्तों के उपर वैठकर रनमें फॅलाए हुए खूँटे को बाहर खांचा, तो उसकी पूर्ष तस्तों के स्था श्री खात्र श्री है। इससे यही शिक्षा दी गई है कि किसी को दूसरे के साम में दखन वहीं देना चाहिए। प्रथम ही तन्त्र की इक्कोसवीं कहानी

१ श्रघोऽक्कित तालिका से प्रत्येकतंत्र की काया का कुछ श्रनुमान हो सकता है—

|            | नाम                     | पृष्ठ संख्या | श्लोक संख्या | कथा संस्या |
|------------|-------------------------|--------------|--------------|------------|
|            | प्रस्तावना              | ą            | ₹0           | ×          |
| १म तंत्र   | मित्रभेद                | ६२           | ४६१          | २२         |
| २य तंत्र   | मित्रसंप्राप्ति         | 4 4          | 338          | Ę          |
| ३य तंत्र   | काकोल्कीय               | 38           | २५४          | १६         |
| ४र्थ तंत्र | लञ्चप्रशाश              | २६           | 50           | ११         |
| ५ मतंत्र   | <b>भ्र</b> परीच्तिकारित | ा ३७         | ६⊏           | <b>₹</b> ¥ |

ये श्रंक १६०२ में निर्वाय-सागर प्रेक्ष में सुद्रित संस्करण के श्रानुसार है।

में महाभारत का प्रसिद्ध वाक्य 'शर्ड प्रति शाख्यमाचरेष्' विश्पष्ट किया ज्या है। कोई प्रादमी परदेश जाते समय प्रमिन कोहे की वस्तुएँ अपने सिन्न एक बनिये के पास धरोहर रख गया। परदेश से खीटने पर जब उसने उन्हें माँगा, तो उन मिला कि लोई की चीज़ों को चूहे खा गए। श्रादमी होशियार था। वह बनिये के जबके को साथ के जाकर कहीं हुपा श्राया श्रोर श्राकर कहने खगा—सिन्न! दु:ख है, तुम्हारे जड़के को रयेन के कर डड़ गया। बनिये को जड़का वापिस जेने के जिए विवश हो उसकी सब चीजों देनी पड़ीं। पहले तन्त्र की श्रम्तिम कहानी वतजाती है कि स्कं सिन्न से बुद्धिमान् शृत्रु शब्दा है—एक स्वामी का सचा भक्त किन्तु मूर्ख सेवक था। एक दिन स्वामी सो रहा था। उसके मेंह पर बार-बार श्रद्धती हुई मक्सी को मारने के जिए सेवक ने तज्यार खबाई, जिसने बेचारे स्वामी की जान को जी। दूसरी श्रोर, डाकुशों ने श्राह्मणों की जान बचा दी।

- (२) जेखक केवल मधुर कथावाचक और चतुर राजनीतिज्ञ ही नहीं, प्राय्युत वर्णान-कला का गुरु भी है। हम देखते हैं, प्रायश: वह मनोहा-रिशी सुन्दर कथा के कहने के श्रामन्द में मन्न हो जाता है। 'प्रेट शार्ट स्टोरीज़ श्राव् दि वर्ल्ड' (Great Short Stories of the World) नामक श्राधुनिक कहानी-संग्रह में इन कहानियों को एक प्रधान स्थान दिया गया है।
  - (३) पात्रों द्वारा श्वन्स्यानुपास के पद्य बुद्धवाना इसकी रचना की एक भीर विशेषता है। देखिए, सिंह गीदक से कहता है—

१ इन कहानियों का उद्देश्य व्यवहारिक राजनीति की शिद्धा देना है, आचार की नहीं । श्रतः कुछ कहानियों में कूट-विद्या की शिद्धा भी भरी है। प्रथम तन्त्र में कूट-विद्या -विशास्त्र दो गीदड़ों की कथा ख्राती है, जिन्होंने खल-कपट द्वारा सिंह और कृषभ दो घनिष्ट मित्रों में फूट डलवा दी थी।

न गोप्रदानं न सहीप्रदानं च चान्नरानं हि तया प्रधानस्।
यथा वदन्तीह खुधाः प्रदानं, सर्वप्रदानं व्यास्य प्रदानस् ॥ (१,३१३)
इन पद्यां की हासक्समयता, सपुरता और औ। चती के कार्य ही
पञ्चतन्त्र स्वीत्तम कथा-पुन्तकों की श्रेणीः से बहुत जनग इटा हुआ है।
यह कहना कठिन है कि इन सब पद्यों का रविता सो प्रन्थकार ही है।
कदाचित् उसने इनसें से बहुत से पद्य पुरान प्रासित प्रन्थों में से या
अन्य प्रामाणिक पुरतनों से ते लिए होगे । प्रन्थकार की खुनेहमत्ता का
परिचायक इन पद्यांका उचित्र निर्वाचन है।

(४) पश्चननत्र को एक और विशेषता यह है कि प्रत्ये ह नथा का सीर्पक एक रक्तोक में दिना गया है। इसी रक्तोक में कथा से निकत्तने याकी शिक्ता भी है दी गर्ड छोर इसीमें पुरूष-पुरूष कथा-पात्रों के नाम भी स्ना गय हैं। प्रथम तन्त्र की स्नाटबी कथा का सीर्पक वेने वाका पद्य देखिए---

बुद्धिर्वस्य वर्तं तस्य निर्वुद्धिरतु ब्रुद्धो वलम् । चने सिंही सदोन्मत्तः शशकेन निर्पाततः ॥ पात्रों के नामों के युक्त पद्धों का एक उदाहरण जीनिए—

१ विदानों के विचार से विपद्यमान की रहा करना ही सब से बड़ा धमें है। इस धमें को बराबरी न गी का दान कर सकता है, न पृथ्वी का ग्रीर न अन्न का ! र मालूम होता है कि लेखक को तीसरे तन्त्र की रूपरेखा के लिए और व्याध का जाल लेकर उड़ जाने वाले कब्तरों को कथा के लिए मंकेत महाभारस से (देखिए, १०.१ और ५,६४) मिला होगा। महाभारत में पराजित कीरवी को समकाया गया है कि जैसे कीवी ने उच्लूओ पर रात में आक्रमण करके विजय प्राप्त की थी, वैसे ही तुम भी रात में पायडवी के डेरों पर छापा मार कर विजय प्राप्त कर लो। इस बात की और ध्यान नहीं दिया गया मालूम होता है कि सूरज की रोशनी में न देख सकने के कारण उल्लू वेवश होते हैं।

३ जिस में बुद्धि है, उसमें बलाभी समकी। मूर्ज के अन्दर बल कहां से

स्रथंभ्योपार्जनं कृत्वा मैव भोगं समरनुते । प्रगर्थं महरासाय मृदः सोमलिको यथा ।

(४) पञ्चनन्त्र में कथा वर्णन न्रस्ने वाले कुछ उत्तम पद्म भी हैं। इहिना की कथा में एक पद्म आया है—

> वात-वृत्त-विभूत-य मृगयूयस्य भावतः । पृष्टनोऽनुगमिष्यामि ऋदः तस्मे भविष्यति र ॥

ऐसे पर्यों की श्रीतिकता में सन्दे, नहीं हो सकता। ऐसा काल्स होता कि ये अन्य में स्वयं ऋगण् है; क्यों कि जेखक ने इस बात क. बडा ध्यान रक्का है कि वर्णन अद्याने ही दिया जाए (पद्या तो देवल स्रोपदेशिक या श्रीवंद सूचक ही हैं ³)।

(६) भाषा प्राय: सम्बा, शुद्ध और विशद है। यदि सापा ऐसी न होतो, तो सम्बार शानुसारों को मोति सिखाने का लेखक का प्रतिहात उद्देश्य कैसे पूरा होता। पद्य प्रायः अनुष्टुप् छुन्द में ही हैं। रामायण, महाभारत और स्मृतियों की शैली का श्रनुश्वण करते हुए उना दीर्ष समास और क्रिष्टान्वयी वाक्य नहीं रक्षे गए हैं। छुद्य उदाहक्या देखिए—

श्चापत्काले तु सम्बाप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्। वृद्धिकाले तु सपाप्ते दुर्जनोऽपि सुहद् स्वेत् ॥ (२, १९८) उद्यमेन हि लिक्ष्यान्ति कार्याणि न मनोरथें:।

त्र्याया । खरगोश ने वन मे मद-मन्त शेर की मार डाला था।

१ घनसप्रह करके भी मनुष्य उसका भोगनहीं कर सकता ! मूर्ख सोम-लिक घने जगल मे पहुच कर उपर्जित घन को खो बैठा था । र श्रोह ! वह समय कव श्राष्गा, जब मै हवा श्रोर बारिश के फकोरे से सताए हुए, इघर उत्तर दौड़ते हुए हिरिगों की डार में पोछे-पीछे दौड़ता रहूंगा ! ३ चम्पू मे लेखक श्रपने नुभीते के श्रनुसार गद्य श्रोर पद्य दोनों का प्रयोग करता है। श्रातः चम्पूशों में श्रोर बातक मालाश्रो मे वर्षान-पू पद्य पर्याप्त देखे बाते हैं। न हि सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः ॥ (३, ६८८) किं तया कियते धेन्दा या न सूते न दुन्धदा । कोऽर्थः युत्रेया जातेन यो न विद्वान् न मक्तिमान् ॥(उपोद्धात ७

ये पदा इतने सुगमार्थं हैं कि ये प्रायः प्रारम्भिक श्रेणी की पाट्य पुन्तकों में दिए जा सकते हैं।

कहीं-कहीं लेखक ने प्रयामापेदी पद्यो का भी प्रयोग किया है और उनमें दीर्घ समास भी रक्ते हैं। उदाहरणार्थ—

> सिद्धि प्रार्थयता जनेन विदुषा तेजो निगृद्ध स्वकं, सन्नोत्साहवताऽपि दैवविधिषु स्थैर्य प्रकार्य क्रमात् ! देवेन्द्र द्रविणेश्वरान्तकसमैरप्यन्वितो आनुमिः,

किं किए: युचिरं त्रिइण्डमवहच्छीमान् मधर्मात्मनः ।। (३, २२३) परन्तु पञ्चतन्त्र के बाद के काव्य की शैची से इन की शैची की तुजना करके देखी जाए ती ये पद्य विकक्त ही सरज प्रतीत होंगे। सभोविष्ठित पद्य, जो राजा श्रीर मन्त्री के परस्पर सम्बन्ध का वर्णम करता है, मुद्दा-राइस नाटक में भी पाया जाता है—

श्रन्युच्छिते मन्त्रिशा पाणिवे च विष्टम्य पादानुपतिष्ठते श्री:।

सा स्त्रीस्वभावादसदा भरस्य तयोर्द्धयोरेकतरं बहाति ।।
गद्य की सरकता के बारे में क्या कहना। यह तो मानी हुई बात है
कि इसमें दरही श्रीर बागा के गद्य की कठिनता का लेश मान्न भी नहीं
है। सब तो यह है कि यह जातकमालाओं श्रीर वस्पुश्री के गद्य से भी

३ विधाता की गति [प्रवल] होने पर सिद्धि चाहने वाले समसन् दार आदमी को चाहे उसमें शक्ति और उत्साह भी हो, चाहिए कि धीरे-धोरे स्थिरता सम्पादित करे। क्या श्रीमान् धर्मनन्दन (युधिष्ठिर) इन्द्र, कुवेर और यम के तुल्य भाइयो वाला होकर भी देर तक त्रिद्गड-धारी होकर कष्ट नहीं भोगता रहा १ र राजलद्मी आत्युन्नत राजा और मन्त्री दोनों पर पैरों को जमाकर उनकी सेवार्थ उपस्थित होती है; परन्तु

धुगम है। इसमें कृदन्त के प्रयोग प्रजुरता से पाए जाते हैं। भूतकाख ... जिए प्रायः 'क्क' प्रत्यान्त अथवा ऐतिहासिक सद वाले पद का प्रयोग किया गया है। कर्तारे प्रयोग की अपेसा कर्मीण प्रयोग अभिक हुआ है। कुदन्त अध्ययों और कृदन्त विशेषणों की बहुजता है। जिल्लन्त कियापदों के स्थान में कृदन्त कियापद व्यवहार में खाए गए हैं।

#### (६६) तन्त्राख्यायिकः ।

तन्त्राख्यायिका पञ्चतन्त्र का ही एक विकृत रूप है। इसकी केवस एक ही हस्ताङ्कित प्रति कारमीर से शारदा-लिपि में खिली मिली है। इसका पता वर्तमान शताब्दी के प्रारम्भ में भी, हर्टस ने लगाया था। इसके दो उपरूप मिलते हैं। हर्टस ने उनके नाम भ (A) और व (B) रक्ले हैं। हर्टस के मत से 'श्र' अधिक मौतिक है, और ऐजर्टन के मत से 'श्र'।

हरैल ने तन्त्रास्थास्यायिका के महत्त्र पर हद से ज्यादा ज़ार दिया है । हाँ, इससे इनकार नहीं हो सकता कि किसी और संस्करण की अपेश्वा तन्त्राख्यायिका में मुखांश अधिक है। इसमें मूद्ध से जो जो भेद हैं वह मुख्यतया बृद्धि श्रोर विस्तार करने का अधिक है परित्याग और परिवर्तन का कम। इसमें बढ़ाई हुई कुछ कहानियाँ हैं—नीख

स्त्री है, स्वभावतः बोभः वर्डाश्त नहीं कर सकती। त्रातः उनमें से किसी। एक को छोड़ देती है।

१ ऐसी शैली का अनुकरण करना सुगम है और इसीलिए विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी शैली को अपनाएँ। २ हर्टल का विश्वास है कि तन्त्राख्यायिका ही एक ऐसा संस्करण है, जिसमें मूला पञ्चतन्त्र की माशा असली रूप में विद्यमा है; यदि उसमें कहीं कोई परिवर्तन है भी, तो वह विचार से नहीं किर गया है। परन्तु इस मत के विरुद्ध जाने वाले और भी संस्करण है जिनके बारे में भी विलकुल यही राय प्रकट की जा सकती है।

-श्रापक (२,४) चतुर श्रापक (१,१३), तन्तुवाय सोमिकक (२,४), कृटिल कुट्टनी (३, ४), महाराष्ट्र शिक्ष (३,७), बृद्धलारल (३,३१), खशुन-चोर (४,१), श्रीर बनावटी सिपाही (४,३), इनमें से कुछ कहारियों में लुक कहार का पुनरुक श्रयोग पाया जाता है। इसी से इनका प्रविश्व होना सिद्ध होता है। इस प्रन्थ के काल का निर्णय करना कठन है।

#### (६७) 'सर्ल' ग्रन्थ (The Textus Simplicior)।

इस संस्थित के अन्य का पाठ रूप-रेखा और कार्य-वस्तु दोनों की दृष्टि से बहुत कुछ पिवितित पाया जाता है। पांचों तन्त्रों का आकार पाया एक-जितना कर दिया गया है। असकी पञ्चतन्त्र क तीसरे तन्त्र की कई कहानियां इसमें खोंधे तन्त्र में रख दी गई हैं, त्रोर सभी तन्त्रों में कुछ नई बातें बढ़ा दी गई हैं। तीसरे, चोंथे और पांचवें तन्त्र के ढांचे परिवर्तन कर दिए गए हैं। उदाहरणार्थ, पाँचवें तन्त्र में सुख्यता नाई की कहानी को प्राप्त है, श्रोर इसो मे एक दूपरी कथा दाल दी गई है। इन नई कदानियों में से कई वस्तुतः रोचक हैं। पहले तन्त्र की पांचवी कथा में एक खुजाता विष्णु बन बैटता है। परन्तु अपने श्राप को दिल्यांश का श्रवतार सावने वाते एक राजा की मूर्खता से उसकी कर्जाई खुज जाती है। जब इस राजा ने श्रपने पहोसी राजाशों से खड़ाई प्रारम्भ कर दी श्रोर स्वर्थ पराजित होने के समीप श्रा नया, तंब विष्णु को उसके यश की रचार्थ श्रवतार लेना पड़ा।

इसी संस्करण का पाठ तन्त्राख्यांयिका के पाठ से बहुत मिलता है। इसमें असती पञ्चतन्त्र के लगमग एक तिहाई श्लोक श्रा गण् हैं। इस संस्करण में बाह्मण, ऋषि-मुनियों के स्थान पर जैन साधुश्रों के उन्ने करें, तथा दिगम्बर, नग्नक, सपणक, धर्म-देशना जैसे शाब्दों का श्राधक प्रयोग पाया जाता है। इससे श्रुतमान होता है कि इसका निष्यादक कोई जैम था। सारे प्रम्थ पर विचार करने से इसका निष्या-इक ग्रन्डी शैकी का सिदहस्त केसक प्रतीत होता है।

'सरक' मन्य में (The Textus Simplicion) मान और स्वस्थ के परा उद्भुत हैं। परन्तु यह पूर्णमद्भ से ( 1988 ई॰ ) तो लिम्सन्देश प्राचीन है। यत: इसका काल स्यूत रूप से ११०० ई॰ के ब्रास-पास माना जा सकता है।

### (६८) पूर्णभद्र निष्पादित पञ्चतन्त्र ।

पूर्णभद्ध का अन्य साधारणतः पञ्चाक्यानक के नाम से प्रथित है। इसका निर्माण कुछ तन्त्रस्थायका के और कुछ 'सरका' प्रन्य के श्राप्तार पर हुआ है। कुछ अंश किसी अवाष्य अन्य से भी विया प्रतीत होता है। इसने कम से कम इक्कीस नई कहानियां हैं। इसमें से कुछ निस्तनदेह मनोहारियों हैं। पहले तन्त्र की नीवीं कहानी में पहा की इतज्ञता और अनुष्य की श्रक्षतज्ञता का व्यत्तरेक दिखलाया गया है। आलूम होता है लेखक नीति-शास्त्र में पूर्ण निष्णात था। इसकी शैं की सुनम, सरक और शोभाशांकनी है। प्रन्य का निर्माण साम नामक किसी मन्त्री को प्रसन्म करने के लिए सन् ११६६ ई० में किया गया था।

#### (६६) दित्तर्शीय पञ्चतन्त्र ।

दांच्या में प्रचलित पन्चतन्त्र पांच विविध रूपों में उपस्का होता है। इसका मुख्य आधार वह अससी प्रन्य है, जो हितोपदेश का और नेपाली पन्चतन्त्र का है। जैनों हारा निष्पादित उक्त दोनों संस्करणों की अपेचा इसमें मालिक अंश वस्तुतः अधिक है। एजर्टन के मत स इसमें आर्थ पन्चतन्त्र का तीन चौथाई ग्यांश और दो तिहाई पराश सुरचित है। इसके पाँचों विविध रूपों में एक समुपनृहित है

१ कभी कम। यहां नाम उक्त 'सरल' अन्य के लिए भी श्राता है

श्रीर उसमें ज़ियान के कथाएं हैं; शेष चारों न्यूनाधिक संदेपात्मक हैं श्रीर उनमें श्रसकी प्रश्य के महत्वशून्य माग का बहुत सा भाग सन्निविष्ट नहीं किया गया है । जैसे नेपाकी में वैसे ही हसी दिख्यीय में भी का जिदास का एक पद्य पाया जाता है श्रीर निस्संदेह यह का जिदास से बाद का है। इसमें भी श्रानेक प्रचिस कथाएं हैं। उदाहरण के लिए गोपिका वाली कथा का नाम लिया जा सकता।

#### (१००) नेपाली संस्करण ।

नेपाली संस्करण की कई इस्ताङ्कित प्रतियां मिलती हैं। एक प्रति में केवल पद्य-भाग , ही है परन्तु अन्य प्रतियों में पद्य के साथ साथ संस्कृत या नेवारी भाषा में गद्य भी है। नेपाली संस्करण में दूमरे और तीसरे तन्त्र का क्रम-परिवर्तन हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है। के लेखक ने असली पञ्चतन्त्र का, जो हितीपदेश का आधार है, उपयोग अवस्य किया था। इस संस्करण का कोई निश्चित निर्माण-काल नहीं बतलाया जा सकता। इसमें का जिद्दास का एक पद्य उद्धृत है; अतः इतना ही निःशङ्क कहा जा सकता है कि यह का जिद्दास के बाह तैयार हुआ। होगा।

### (१०१) हितोपदेश।

हितोपदेश पञ्चतन्त्र का वह विकृत रूप है, जिसका सम्बन्ध बङ्गास से है। सच तो यह है कि इसने बङ्गास में श्रन्य सब संस्करकों का प्रचार उन्मृत्तित कर दिया है। इसके लेखक का नाम नारायकः

१ इसमें एक गद्ब-खंड भी है। वह अचानक अनवघानता से लिखा गया प्रतीत होता है।

२ देखिए, यावत् स्वर्णाचलोऽयं दबदहनसमों यस्य स्फुलिङ्गः। तावन्नरायगोन प्रचरतु रचितः संग्रहोऽयंकयानाम्॥ (४,१३८)

या । वह किन्हीं धवजवन्द्र' का कृपामाजन था । तेलक ने भूमिका के प्रथम पत्य में घूर्जीट एवं १, १०२ में चन्द्रार्धचूद्रामिश और ४, १३८ में चन्द्रार्धचूद्रामिश और ४, १३८ में चन्द्रमीति को नमस्कार किया है । श्वतः श्रमुमान होता है कि यह श्रीत था । भूमिका के दूसरे और श्राटवें पत्य से जान पहला है कि इस ग्रम्थ के विखन में लेखक का उह रेग बच्चों के समम्माने योग्य सरल कथाश्रों का एक ऐसा सन्दर्भ तैयार करना था, जो संस्कृत मावा की शिका देने, वाक्चातुर्य सिखाने और राजीनीतिक पारिदृश्य प्राप्त कराने में उपयोगी सिद्ध हो सके । जेखक ने कहा है:—

श्रुतो हितोपदेशोऽयं पादवं संस्कृतोक्तिषु । वाचां सर्वत्र वैचित्र्यं भीतिविद्यां ददाति च ॥ (पद्य २) यन्तवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यया भवेत् । कथान्छ्वोन बाबानां नीतिस्तिहेह् कथ्यते ॥

हितोपदेश का उपजीव्य पन्नतन्त्र तथा एक कोई और प्रम्थ है। जेखक ने मूमिका के नौंवे पद्य में इस वात को स्वयं भी स्वीकार किया है। अनुसन्धान अभी इस दूसरे भन्य का पता नहीं लगा सका है। कदाचित् यह कोई कथा-प्रन्थ होगा, क्योंकि हितोपदेशकार कम से कम सतरह नई कथाएं देता है। इन सतरह में से केवल दो ही ऐसी हैं, जिनमे आचार की शिचा मिलती है। इससे एक तो यह सिद् होता है कि लेखक का उद्देश्य आचार की शिचा देना नहीं था; दूसरे यह कि उसने पन्चतन्त्र को मूल रूप-रेखा का ही पूर्णतया अनुसरण किया है। शेष पन्दह कहानियों में से सात जन्तु-कपाएँ हैं—पांच प्रेम-पाश की और तीन वीर्य-कम की। चृदे की कहानी, जो कमशः बिछी, कुत्ता और चीता बन गया परन्तु अधि को मारने के कारण जिसे फिर चुहा बमना एका, खेखक ने कदाचित् महाभारत से ली है। चतुर स्त्री

१ देखिए, श्रीमान् घवलचहोऽसौ जीयान् माग्डलिको रिपून्। येनायं सप्रहो यत्नाङ्गे खिरत्वा प्रचारितः ॥ (४,१३६)

की (२,६) कहानी शुक-सहित में और बीरवल की बेताल पञ्चिन सितका में चाई है। नीति-शास्त्र के अन्थों में से उसका मुख्य उपजीव्य कामन्द्रकीय नीतिसार था।

काल-(१) हितोपदेश का नेपाबी संस्करण १३७३ ई० का है; अत: यह इससे पूर्व ही बना होगा।

- (२) इसने माद्य और कामन्द की से बहुत कुछ विवा है; अतः इसे इनके बाद का ही होना चाहिए।
- (३) इसने 'सहारकवार' शब्द का प्रयोग किया है; अतः यह ६०० ई० के बाद का प्रतीत होता है।
- (४) यह शुक्र-सप्रति श्रीर वेताल पत्र्चविंशतिका का ऋगी है। किंतु इसमे काल का निरचय करने में तिशेष सहायता नहीं शिक्षती।

क्प-रेखा—हितोपदेश चार सागों में विभक्त है, जिनके नाम हैं—मित्रजाभ, सुहद्भेद, विभद्ध और सन्धि। इसमें असली पञ्चतन्त्र के पहले और दूसरे तन्त्र का कम बदल दिया गया है, और तीसरे तथा पाँचवें तन्त्र को सन्धि और विभद्द नाम के दो मागों में कुछ नया रूप दे दिया गया है, चौथा तन्त्र निरुक्त छोड़ दिया गया है। सन्धि अर्थाद चतुर्थ अध्याय में एक नई कहानी दी गई है और इसी अध्याय में असली पञ्चतन्त्र के पहले और तीसरे तन्त्र में से कई कहानियाँ सम्मित्तित कर दी गई हैं। इस प्रकार बने हुए हितोपदेश में असली पञ्चतन्त्र के पद्य-माग का जगभग एक तिहाई और गध-भाग का जगभग दो बढ़ा पाँच सग आ गया है।

शैली — बेखक का इद्देश्य है — बच्चों को संस्कृत मापा श्रीर नीति सिखाना । इस उद्देश्य के श्रनुसार इसकी भाषा सरज, सुगम श्रीर रोचक है। कुछ उद्दृत पर्यों को छोद कर शेषांश में न तो दीव समास हैं श्रीर न किइस्नमी बास्य। मूज पञ्चतन्त्र का पदे-पदे श्रनुसारक करने का प्रमान किसा समा है, इसी क्रिए बिकन्त कियापदों के स्थान पर हृदन्तीय कियापद शौर कर्तीर प्रयोग की जगह कर्मीण प्रयोग अधिक हैं। कुछ पद्म, जेखक के अपने बनाए प्रतीत होने हैं। इससे लेखक को महती कवि-प्रतिमा का प्रमाख प्राप्त होता है। हिलोपदेश का प्रचार केवल बँगाल में ही नही, खारे भारतवर्ष में है। यही कारण है कि इसका अनुवाद बँगला, हिन्दी और कई अन्य आधिनक भारतीय भाषाओं में हो गया है। इसके पर्यों की सरसता का हिस्हांस करने के लिए देखिए—

माता राजुः पिता वैरी येव दाखो च पाठितः।

द सोमते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा॥ (स्किका २१)
दथा खेकेन चकेण न रथस्य गतिभंनेत्।
एवं पुरुषकारेण विना दैवं न सिध्यति॥ (भूमिका २०)
गरा का भी उदाहरण जीतिए—

तद् भवतां विनोदाय काकक्रमिशीनां विविद्यां कथां कथयामि। राजपुत्रेरुक्तम्—कथ्यतास्। विष्णुशर्मोवाच—श्रृयका सम्प्रति मित्रसाभः; यस्यभ्यमाचः श्लोकः।

## (१०२) वहत्कथा संस्करसा अर्थात् उत्तरपश्चिमीय संस्करसा।

बृहत्कभामाश्वरी में क्योर कथासरिक्सागर में आए हुए पञ्चतनत्र के संस्करण सम्भवत: असकी बृहस्कथा में नहीं होंगे, बहिक वे करमीरिमें हुए कभी बाद में बहा दिए मए होंगे। पञ्चतन्त्र के हस संस्करण में अन्य संस्करणों से हतना मेद है कि हसमें म तो उपोद्धात है और व प्रथम तनत्र की तीसरी कथा। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्करण में प्रत्येक दो तन्त्रों के बीच में वाहा तन्त्रों का समावेश करके उनका प्रथिक्य प्रकट किया गया है। इस सस्करण के पाद का ठीक ठीक सिश्चय करना वहा कहित है। चेमेन्द्र अरयन्त संचेष कर नाता है, और सीमदेव तो असकी कहानियाँ तक होड़ आहा है।

### (१०३) पह्नवी संस्करण और कथा की पश्चिमी यात्रा।

पञ्चतन्त्र का पहलवी संस्करण हकीम वाज़ोंई के प्रयत्न से खुसरी भनोरोर्च के शासन कान में ( १३१-७६ ई० ) प्रस्तुत हुआ। इसके इस जन्म का नाम कटंक श्रीर दमन था। यह संस्करण तन्त्राख्यायिक। से बहुत मिलता द्वोगा । दुर्भीग्य से यह संस्करण लुप्त हो गया था, परन्तु इसका अनुवाद ४७० ई० में बूर नामक किसी विद्वान् से पुराबी सीरियन भाषा में ७५० ई० के लगभग श्रब्दुरुलाः इब्सल मोक्रफ्का ने श्ररबी में कर दिया था। सीरियन संस्करण की केवब एक अपूर्ण हस्तांकित प्रति प्राप्य है। अरबी संस्करण का नाम या कवीवा<sup>र</sup> दिस्त:। यह श्राची संस्करण महत्व का संस्करण है, क्योंकि यही सब पाश्चात्य संस्करणों हा उपजीव्य है। दसवीं या ग्यारवीं शवाद्दी के श्रास पास इसका श्रनुवाद पुरानी सीरियन से बाद की सीरियन भाषा में श्रोर १२११ ई० में पुरानी स्पैनिश आपा में हुआ। ये अनुवाद पर्याप्त उर्वर नहीं निकते । १०८० ई० के समीप अरबी अनुवाद का अनुवाद युनानी भाषा में हुआ। यह युनानी अनुवाद इटें जियन 3, एक जर्मन, हो लेंटिन श्रीर कई स्जैबोनिक श्रनुवादों का उपजीव्य बना। श्राची श्रनुवाद का हिंब सनुवाद ११०० ई॰ के निकट हुआ। इसका कर्ता रम्बी जोई ज था। इसका महत्त्व अरबी अनुवाद से भी अधिक है, क्योंकि फिर इसका लैटिन अनुवाद १२६६ श्रौर १२७८ ई॰ के बीच जौन श्राव् केंपुश्रा ने (John of Capua) किया। यह १४८० ई० में दो वार सुदित हुआ। इसका फिर जर्मन श्रनुवाद ऐन्थॉनियस वॉन फ्रर ने ( Anthonius Von

१ ये दोनों नाम प्रथम तन्त्र में दो चतुर श्रृगालों के हैं। २ ये दोनों नाम कर्टक और दमनक के रूपान्तर हैं। ३ इसका कर्ता गियुलिओनुति (Giulio-Nuti) है और रचना काल १५८३ ईं।

Prore) १४८६ ई॰ में किया। तब सं यह कई बार मुद्दित हो चुका है। इस अनुवाद का महत्त्व इसिक्षए है कि इसने जर्मनसाहित्य पर बड़ा प्रसाव दाला और वह डेनिश, आइसलीयहरू, डच और स्पैनिश अनुवादों का (१६६६ ई॰) मूच बना। स्पेनिश का अगुवाद इटेक्टियन में १५६६ ई॰ में हुआ, और इसका अनुवाद क्रेंच मे १५५६ ई० में हुआ।

ए० ऐक्त० डोनी ने खंटिन का सोधा श्रमुबाद इटैखियन में किया। अह दो मागों में सन् १४४२ ई० में वीनिस में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम माग को १४७० ई० में सर टामस नॉर्थ ने इंग्लिश में धन्दित किया।

अरबी संस्करण का फारसी बनुवाद ईसा की बारहवीं शताब्दी के प्रथमाद्धें में अनुता-मशाबी नश्रष्ठा: ने किया। यह अनुवाद मृत बना अन्वारे सुहेली का, जो १४६४ ई० के इधर उधर हुसैन ने तैयार की। श्रागे चलकर इसका अनुवाद ईसा की सीलहवीं शताब्दी के प्रथम चरण में अजी ने तुकीं भाषा में किया। फिर इस तुकीं का अनुवाद कींच में हुआ श्रीर उसका अनुवाद इच, हंगारियन, जर्मन श्रीर सलए तक में हुआ।

इन श्रीपहेशिक जन्तु-अशाओं का सबये श्रीधक महत्त्वपूर्ण श्रवयोग करने वाला ला फ़ॉनटेन ( La Fontaine ) हुआ। श्रीपदेशिक जन्तु-कथाओं की पुस्तक के अपने दूसरे संस्करण में (१६७८ ई०) वह साफ़ तीर पर मानवा है कि श्रपनी नई सामग्री के लिए (७-६) में भारतीय विद्वान् पिरुपह का ' ( Pilpay ) ऋणी हूँ। नीचे दी हुई सारणी से यह बात श्रासानी से समझ में श्रा जाएगी कि भारतीय श्रीपदेशिक जन्तु-कथा ने पाश्चास्य देशों में किस किस दार से प्रवेश किया।

१ विद्यापति का अपभंश।

# ग्रध्याय १५

#### रूपक

## (१०४) रूपक का उद्भव।

स्पक का उद्भव श्रेंधेरी गुहा में निहित है। साहित्य-चेत्र में बच निकते हुए रूपक के प्राचीनतम नम्ने काविदास के या उसके पूर्व-गामियों के प्रीद रूपक हैं, जो हमारी श्राँकों के सामने बिजाबी की तरह चमकते हुए श्राते हैं। संस्कृत रूपक के अप्रतन्थें उद्भव को समस्ताने के जिए भिन्न-भिन्न बाद घड़े गए हैं। उनमें से कुछ का सम्बन्ध धर्म की धारखा से श्रौर कुछ का बौकिक बीजाश्रों से है।

#### (क) परंपरागत बाद ।

साम्प्रदायिक बाद के अनुसार नाट्य-विज्ञान के आविर्माव का स्थान यु-लोक है। रजत-काल के प्रारम्भ में देन और मध्ये मिल कर ब्रह्मा के पास गए, और उन्होंने उससे प्रार्थना की कि हमें मनोविनोद की कोई वस्तु प्रदान की जाए। ब्रह्मा ने स्थानावस्थित होकर नाट्य-वेद प्रकट किया। इसके लिए उसे चारों वेदों का सार निकालना पदा—आवेद से मुत्य, सामवेद से सङ्गीत, यजुर्वेद से श्रमिनय और अथवंवेद से रस। शिव ने इसमें तायहवनृत्य का, पार्वाती ने लाभ्यनृत्य का, और विष्णु ने नाटक की चार युत्तियों का सामवेश किया। स्वर्गलोक के चीक हं जिन्नियर विश्वकर्मा ने रंगशाला का निर्माण किया। सबसे प्राचीन स्पक, जो

इन्द्रध्वज पर्व पर खेले गए त्रिपुर-दाइ श्रीर समुद्र-मन्थन थे । इस कला को अर्थकोक में पहुँवाने का काम भरत के सुपुर्व किया गया ।यह सारे का सारा उपाख्यान महत्त्व से शून्य नहीं है; क्योंकि इससे इन बातों पर प्रकाश पड़ता है।

- (१) नाट्य वेद की रचना में चारों वेदों का सहयोग है।
- (२) प्राचीनतम रूपक धार्मिक थे श्रीर वे धार्मिक पर्वो पर खेली गए थे।
- (३) इनमें नर और नारी दोनों ने ही भाग जिया।
- (४) वैदिक काल में वास्तविक रूपक विद्यमान नहीं था। यही कारण -था कि देवताओं को ब्रह्मा से उनके लिए एक नये प्रकार के साहित्य को (अर्थात् रूपक को) पैदा करने की प्रार्थना करनो पढ़ी।

### (ख) रूपक का धर्मसापेच उद्भव।

- (१) भो० रिजवे का विचार है कि भारत में वस्तुत: सारे जगत में ही रूपक का जन्म मृतात्माओं के प्रति प्रस्ट की हुई जोगों की श्रद्धा से हुआ है; यही श्रद्धा, फिर, सारे धर्म का आदि-मूल है—इस श्रद्धा की अर्थापन चीज़ों में से जीव -बाल के सिद्धान्त का एक पुनरुष्ण् वसन भी है। इस विचार के श्रद्धार नाटकों का ग्रीमनय मृतात्माओं की प्रीति के लिए होता था। परन्तु इसका साथक प्रमाण नहीं मिळतः। पृथिवी की अन्य जातियों के बारे में यह विचार साधारणत्या कुछ मूल्य रख सकता हो, परन्त भारतीयों के बारे में यह ठीक नहीं मानर जा सकता।
- (२) पर्व-वाद—इस वाद का बीज इन्द्रध्य पर्व पर नाटकों के खेले जाने के उन्ने ख में सिन्निहित है। इस बाद में माना जाता है कि एक तो इन्द्रध्यज्ञ पर्व यूरीप के मे-पोल (May-Pole) स्वौद्यार के सरश है। दूसरे, रूपक का समय कदाचित वसन्त में धाने वाले स्वौद्यारों से हुआ होगा; क्योंकि भीषण शरद के बाद वसन्त में जगत् की सभी सभय जातियाँ कोई न कोई त्यौद्दार मनाती है। यह वाद वस्तुवः बुद्धि-

सत्ता पूर्ण है। परम्तु इस बाद का दुर्भाग्य कि इन्द्रश्वज का त्यौहार, जो इन्द्र की वृत्र (मेय-) विजय का सूचक है, वर्ष के अन्त में पंहता है।

(३) कृष्णोपासना वाद — इस वाद में भारतीय रूपक के उद्भव और उपवय का सम्बन्ध कृष्ण की उपासना के उदय और प्रसार से जोड़ा जाता है। निरुष्तन्देह कृष्णोपासना के कई श्रद्ध इस प्रसङ्घ में बड़े महत्व के कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, [रथ-] यात्राएँ, नृत्य, वाद्य और गीत, तथा जीजाए ऐसी वस्तु हैं, जिन्होंने संस्कृत-नाटक के निर्माण में बड़ा योग दिया है। संस्कृत-नाटक का विकास कृष्णोपासना के घर श्रूरसेन देश में हुआ। नाटकों में शौरसेनी प्राकृत का पावत्य इस बात का छोतक है कि नाटक का प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ। कृष्णोपासना के का छोतक है कि नाटक का प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ। कृष्णोपासना के का छोतक है कि नाटक का प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ। कृष्णोपासना के का छोतक है कि नाटक का प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ। कृष्णोपासना के का छोतक है कि नाटक का प्रादुर्भाव ही वहाँ हुआ है, वह भी यही सूर्णित करता है कि व्रजमाधा ने भारतीय नाटक के विकास पर कभी बढ़ा प्रभाव डाजा होगा। परन्तु इस बाद में कुछ ब्रुटियाँ भी हैं। पहली तो यह कि कृष्ण-सम्बंधी नाटक ही सबसे प्राचीन हैं, इसका पोषक प्रमाण का प्राप्य है। दूसरी यह कि राम-शिव अभृति धन्य देवता थों को प्रसिद्ध उपासना थों ने भारतीय नाटक के विकास में को बढ़ा भाग जिया, उसकी उपेना की गई है।

### (ग) रूपक का धर्मंनिरपेत्त उद्भव।

(१) लोकप्रिय-स्वॉग-चाद—भो० दिखन्नेंड (Hillebrandt) और स्टेन कोनो (Sten Konow) का विचार है कि भारतीय रूपक के भादुर्भीव से भी पहले भारत में लोक-प्रिय स्वॉगों का प्रचार था। बाद में रामायण - और महाभारत की कथाओं ने स्वॉगों के साथ मिलकर रूपक को जन्म दे दिया।

डा॰ कीथ में इस बाद का बिरोध किया है। रूपक के प्रचार से पूर्व स्वॉगों के प्रचित्ति होने का साधक कोई समुचित सादव सुलास नहीं है। कोनों ने स्वाँगों का परामश्करने वाले जितने उक्तेंख उपस्थित किए हैं वे सब के सब महाभाष्य के त्रथवा उसके भी बाद काल के हैं। अप्रतः उनसे कोनो का मत पुष्ट नहीं होता है। सच तो यह दै कि सा० कीथ के सतानुसार प्रारम्भिक स्वॉग-काल के विषय में हमारा सारो ज्ञान करपनाश्चित है। प्रो॰ हिन्नेंड (Hillebrandt) की युक्तियों में कुछ श्रधिक बला है। डमने उट्टक्कित किया है:--(१) नाटकों में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत का प्रयोग है। (२) गद्य-पद्य का मिश्रण है। (३) रंगशालाओं में सादगी हैं। (४) विदूषक जेमा सर्वेसाधारण की प्रीतिपात्र पात्र है। इन सब कातों से ज्ञात होता है कि सारतीय इत्रक सर्वसाधारण के मनोविनोह की वस्तु थी। परन्तु इन बातों का इससे भी अच्छा समाधान हो सकता हैं। कृष्णीपासना बाद के अनुसार उक्त चारों बातों में से पहली शीन का समाधान बहुत अच्छी तरह से ही जाता है और रूपक के उद्भव का सम्बन्ध धर्म की धारणा में जुड़ जाता है। रूपकों में विदूषक पात्र की सत्ता का प्रोदुर्भाव सहावत सहकार में शूद् पात्र की श्रावरयकता से हुआ माना जा सकता है, श्रीर महात्रत धार्मिक संस्कार है। दूसरे पर्च में ती ऐमा कोई प्रमाश ही नहीं मिलता जो माटकों में विद्वक रखने की प्रधा का सम्बन्ध किसी जौकिक जीजा से जोड सके !

(२) कठपुतिलयों के नाच का वाद्—आर पिशव का विचार है कि रूपक की उरपित कटपुतिलयों के नाच से हुई। इनका अल्लेख पुत्तिका, पुत्रिका, दारुमयी इत्यादि के नाम से महाभारत, कथासिर-रसागर और राजशेखर की बालरामायण में बहुश: पाया जाता है। और वादों की अपेचा इस वाद में 'स्थापक' संज्ञा भी अधिक अन्वर्थ सिद्ध होती है। परन्तु, जैसा कि श्रो० हिल्बैंड ने निर्देश किया है, इस वाद में बड़ी बुटि यह है कि कठपुतिलयों के नाच को इतिहास दृष्टि में रख-

१ वह पुरुष, जो किसी वस्तु की ठीक स्थान पर रक्खे ।

कर यह सामना पहता है कि रूपक इससे पहले ही विद्यमान था, जो इस नायका आधार था।

- (३) छायानाटक वाद-शे॰ल्डर्स (Luders) कहते हैं कि संस्कृत-रूपक के विकास में मुख्य भाग : छाषा द्वारा खेळ दिखाने की प्रथा का है। यह बात स्मरणीय है कि 'रूपक' शब्द जितना अन्वर्ध इस सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध होता है उतना किसी और के नहीं। परन्तु जैसा कि डा॰ कीथ ने बतलाया है, यह बाद महाभाष्य के एक स्थल के अवधार्थ अर्थावधारण पर अवल्यान्वत है। अनन्तरोक्त सिद्धान्त के अवधार्थ अर्थावधारण पर अवल्यान्वत है। अनन्तरोक्त सिद्धान्त के प्रयथार्थ अर्थावधारण पर अवल्यान्वत है। अनन्तरोक्त सिद्धान्त के प्रयथार्थ अर्थावधारण पर अवल्यान्वत है। अनन्तरोक्त सिद्धान्त के प्रयथार्थ अर्थावधारण पर अवल्यान्वत है। अनन्तरोक्त सिद्धान्त के प्रयोग हाथा-नाटक के जन्म से पहले स्वीकार करनी पड़ती है। इसके अति-रिक्त इस मत से गद्य-पद्य के निश्रण का तथा संस्कृत-प्राकृत के प्रयोग का कोई कारण नहीं बताया जा सकता।
- (8) संवादसूक्त वाद ऋग्वेद में पन्द्रह सं श्रविक संवादयुक्त हैं। ये सुक्त निश्चय ही धर्मनिरहेप---लोकव्यवहार-परक (Secular) हैं। १८६६ ई० में प्रो० सैक्समूलर ने प्रस्ताव रखते हुए और छक्न काल परवात् प्रा० लेवि ने (Levi) उसका धनुमोदन करते हुए कहा कि इन सुक्तों में धर्म की मावना से भरे हुए नाटकों के दश्यों के दश्यों के दश्यें हों। वॉन ऑडर (Von Schroeder) ने इस प्रस्ताव पर सपरिश्रम विचार करके यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि इन स्कूलों सेरहस्यपूर्ण नाटकों (Mystery-Plays) की सूचना मिलती है। गर्मक्प में ये नाटक आरत को भारोपोय (Indo European) काल से प्राप्त हुए थे। द्वा० इट्टंज ने एक कदम और आगे बहकर घोषणा की कि वैदिक नाटक के विश्वास-काणड का मूल सुपर्णाध्याय के शन्दर देखने को मिल सकता है। परन्तु इस घोषणा की गोद हरी नहीं हुई। दूसरे अध्येताओं ने भो अपने २ राग श्वापे हैं। अर्थ चाहे कुळ्मी लिया जाए, इतना तो निरचित ही है कि झान्देद में कतिपय सूक्त वार्ताखाप सुक्त भी है और उनमें से थोड़े की (यथा, 'सरमा और पिश्वोग' की)

ब्याल्या नाटकीय-दश्य बाद के सदारे बहुत श्रदकी तरह की जा सकती है।

तव रूपक का उन्नव कैसे हुआ ? इस के प्राचीनतम चिह्न हमें कहाँ प्राप्त हो सकते हैं ?

(क) वैदिकानुष्ठानों का साद्य—उपबश्यमान पर्याप्त प्रमाणों से यह प्रदर्शित किया जा सकता है कि रूपक के प्राय: सारे उपादान-तस्त वैदिक श्रनुष्ठानों में विद्यमान हैं।

(श्र) रूपक के आवश्यक घटक हैं—नृत्य, गीत और संवाद। नृत्य का उन्ने स श्रावेद में मौजूद है। उदाहरणार्थ, विवाद-सूक्त में पुरन्धियाँ नव-दम्पती के आयुष्यार्थ नृत्य करती है। गीत को तो साम-वेद में सभी मानते हैं। ऋग्वेद के संवाद-सूक्तों का उठलेख ऊपर हो

(आ) वैदिक अनुष्ठान छोटी-छोटी अनेक कियाओं के सूत्रों से अगुर्विकत जाल थे। उसमें से छुछ में नाटकीय सस्त भी विद्यमान थे। यह ठोक है कि यह कोई वास्तविक नाटक नहीं था; क्योंकि नाटक का अभिनय करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं था। अभिनेता लोग उसके द्वारा सीधा धार्मिक फल चाहते थे।

(इ) महाव्यत-अनुष्ठान वस्तुतः एक प्रकार से नाटक था। इस अनुष्ठान में कुमारियाँ अग्नि के चारों ब्रोर नाचती थीं। शूद श्रीर वैश्य का प्रकाशार्थ कखह करना वस्तुतः नाटकीय श्रीभनय है।

(ई) यज्ञ-सत्रों (Sacrificial sessions) के अन्तराखों यज्ञ-मण्डण में देंहे हुए यजमानों और याजकों के मनोविनोदार्थ वार्ताखाए-मय सुष्क पढ़े जाते थे। इस घारणा की पुष्टि दृश्विंश पुराण से द्वीवी है।

(उ) कई विद्वान् कहते हैं कि—नाटकों में गणमय संवाद महाव्रत श्चनुष्टान में प्रयुक्त संवाद को देखकर बढ़ाया गया है। यदि इस विचार को ठीक मान कों, तो रूपक के सब उपादान तत्त्व हमें वैदिक श्रनुष्टान

में मिला जाते हैं।

ही जुका है।

पहले ये सब उपाइ।न-तत्त्र पृथक् पृथक् गई कर ही अपना काम करते रहे। इनका सांगोगिक ज्यापार तथा रूपक की जातमाभूत कथा-वस्तु का विकास बाद में चल कर हुआ। पदकर सुनाने की प्रथा (जी संस्कृत नाटकों में संगोत से भी श्रिषक पहत्त्र रखती है) श्रीर भी श्रागे चलकर रामायश और महामारत की कथा श्री से की गई।

#### (ख) रामायग्-महाभारत का प्रभाव !

नट' और नर्तक दोनों शब्द रामयण एवं महाभारत में पाये जाते हैं। रामायण के सूचम श्रध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि

१ (ई० पू० की चौथी श० से भी पूर्व होने वाले ) पाणिनि ने भी नट शब्द का प्रयोग किया है; परन्तु स्त्राजकल उस नट शब्द का पाणिनि विवक्तित स्त्रर्थ बतलाना कठिन है। (ई० पू० दूसरी श० मे होने वाले ) पतः क्रिक का सादय अधिक निश्चित है। यदि कोई वात भूतकाल में हुई हो और उसे वका ने न देखा हो, तब उसे अपूर्ण भूत-काल से प्रकट करने के लिए कौनसे लकारादि का प्रयोग करना चाहिए ? इसको समकाते हुए पतज्जलि ने 'कंसवध' ग्रौर 'बलिबंघ' का उछ द किया है। ऋषिक सम्मावता यही है कि ये नाइक हैं, जो पतझिल के देखे हुए या पढ़ें हुए थे। उसने नाटकोपयोगी कम से कम तीन साधनों को उल्लेख मो किया है:-(१) श्लेमिक लोग, जो दर्शकगद्ध के सम्मुख दृश्य का अभिनय करते थे; (२) रजक लोग, जो काड़े पर चित्रित करके दृश्यों को विदृत करते थे, ख्रांर (३) प्रस्थिक लोग, जो श्रपने भाषणों द्वारा दर्शनवृन्द के सामने उक्त दृश्यों को यथार्थ करके दिखलाते थे । इसने एक 'भ्रुकु'स' शब्द भी दिया है, जो ठीक तरह स्त्री-ह्यचारी पुरूष के लिये प्रयुक्त होता था। इस प्रकार अकेले पतज्जलि के छाद्य आधार पर ही कहा जा सकता है कि-ईसा के पूर्व दूसरी शताब्दी से पहते ही भारत में रूपक का पर्याप्त विकास हो चुका था।

्सके उस भाग में, जो श्रसकी समस्य जाता है, नाटक शब्द भी भीशूद है देखिए—

वादयन्ति तथा सानित बास्यन्त्यपि चापरे। नाटकान्यपरे प्राहुर्हास्यानि विविधानि च॥ (१, ६६, ४)

रामायया के बाब-कायड में भिन्न-भिन्न रसों का उल्लेख पाथ। जाता है। यथा—

> रसैश्श्रङ्कारकरुणहास्यरौद्रभयानकै:। वीरादिभी रसैयु कं काव्यमेतदगायनास् ॥ (१, ४; ६)

श्रधीऽवतायमाण पंक्ति में शैलूष शब्द श्राया है-

शैल्षाश्च तथा स्त्रीमिर्यान्ति ॥ (२, ८३, ११)

इसी प्रकार सृद्धधरा, नाटक तथा इसी वर्ग के ग्रन्य शब्द महा-भारत में भी धाने हैं। उदःहरणार्थ देखिये—

> इत्यववीत् सूत्रधारस्यूतः पौराणिकस्तथा ।। (१, ४१, १४)

नाटका विविधाः काण्याः कथास्यायिककारकाः ॥

(२, १२, ३६)

श्रानतिश्व तथा सर्वे नटनतंकगायकाः ।।

(३, १४, १३)

नाटक का पत्ता हरिवंश से भी जगता है। इसके श्रविरिक्त, रामायण महाभारत की कथाश्रों का, नाटकान्तर्गत कार्ताजाप को उचस्त्र

रामायण महाभारत का कथाश्रा का, नाटकान्तगत काताबाप का उचक्रवर से पड़कर सुनाने की प्रथा पर जो प्रभाव पढ़ा, हम उससे भी इनकारी मुद्दी हो सकते हैं। सामाजिक श्रीर धार्मिक सभा-सम्मेवनों में जातीय

कृतिता को शक्ष स्वर से पदकर सुनावे का कास सनिद्रों भीर सैदाकों में महीनों चल्ला था। भीरे-भीरे सर्वसाधारण को संस्कृत का समस्त्रम

कठिन होता चला गया। इस लिए भारतों भीर मागधों ने बोल-चाल की साथा के बानय सन्मिद्धित करने मारम्भ कर दिए, और शायद किताबी संस्कृत की सर्वथा अवहेलना कर दी । बार में जब बोलचाड़ की मावा में ही कथा करने की परिपाटी प्रचलित हो चली और अर्थ करने वाले की आवश्यकता न रही, तब सङ्गीत और नाटकोपयुक्त अङ्ग भङ्गि को भी सम्मिलित कर लिया गया। इससे सारी वस्तु अस्थन्त रोचक और नाटकीय हो गई । इस सम्बन्ध में निम्निलित प्रमाण मृत्यवान हैं।

- (१) साँची से प्राप्त होने वाले उसकीयों लेख से ( जो निःसन्देह ईसबी सन् से पूर्व का है, अनेक कथकों (कथा कहने वालों) का पता चलता है, जो अझ-भिक्त के साथ नाच रहे हैं, कथा कह रहे हैं और गा रहे हैं। ये सब बालें वस्तुतःनाटकीय हैं।
- (२) रामायण के उत्तरकारड में कुश और खब दो गायकों का वर्णन आता है। वे जिस राम के अनिम्मात पुत्र हैं, उसी के चरित की कथा कर रहे हैं।
- (३) भरत (वर्तमान भाट--कथा कारक) शब्द वतलाता है कि उच्च स्वर से बोत-सुनाने का नाटक के साथ कितना गहरा सम्बन्ध है।
- (४) उक्त तीसरे प्रमाश का समर्थन कुशलव शब्द से भी होता है।
- (४) उत्तर रामचरित में भवभूति कहता है, नाटकों पर रामायण-महाभारत का महान् ऋण है।
- (६) भास के नाटक भी श्रपने श्रापको रामायण-महाभारत का ऋगी स्चित करते हैं।
- (ग) धर्म का प्रसाव रूपकों की उत्पत्ति को सञ्ची प्रेरणा धर्म से ही प्राप्त हुई है। स्वर्ग में पहला रूपक एक धार्मिक उत्सव पर ही खेला गया था। वाण्डव श्रीर जास्य ये दोनों महादेव श्रीर पार्ववती ने दिए थे। कृष्ण, राम, शिव एवं अन्य देवताओं की भक्ति ने रूपक के विकास में बड़ी सहायता की है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि— जैन श्रीर बौद्ध भी नाटकों के विरुद्ध हैं, परन्तु इन धर्मों के श्रमुगायियों

की भी अपने धर्म का प्रचार दश्ने के लिए नाटकों का आश्रय लेना पड़ा।

(व) लौकिक वस्तुओं का प्रसाव—साथ ही साथ भारत में कभी श्रामोत्सव श्रीर झावा नाटकों का तथा कठपुत नियों के नाच का प्रचार भी श्रवश्य रहा होगा।

बहती हुई अभिरुचि के कारण केवल हमी काम की करने वाले लोगों को श्रेणी मी उत्पन्न हो गई होगी। ऐसे लोग सामाजिक और नैतिक दृष्टि से निम्नस्थानीय समक्षे जाते थे। हमारे इस विचार का समर्थन पत्रज्ञिल करता है। गाँवों दे अकृत्रिम वातावरण में हुए रूपकों के इस विकास को देख लेने के बाद हम उनमें प्राकृत भाषाओं के प्रयोग के, गद्य-पद्य के मिश्रण के, नाच-गान की प्रधानता के श्रीर रंग-शाला की सादगी के कारण को भी भन्नी माँति समक्ष सकते हैं।

अब प्रश्न रहा रूपकाविशयों के अलक्षार की जाति के (Allegorical) रूपकों का । कदाचित् ऐसे रूपकों का जन्म जैन और बौद्धर्म की आचारविषयक और साधारख उपदेश सम्बन्धी शिलाओं से हुआ है । राजा जोग रूपक-कला के निरम्तर संरक्षक रहे; बहुत सम्भावना यही है कि इसीजिए जोगों को राजाओं के या रनिवास की अण्यविताओं के रूपक जिस्ते का स्थान पैदा हो गया । यही रूपक आगे चलकर सब रूपकों के जिए मानदगढ़ बन गये ।

भारतीय श्रीर यूनानी रूपक साहित्य के इतिहास के पारस्परिक सम्बन्ध का विचार उपस्थित होने पर हम कहेंगे कि यूनानी रूपक ने संस्कृत रूपक की उत्पत्ति में कुछ योग दिया हो, इस बात की बहुत ही कम सम्भावना है?।

इस अकरण को समाह करते हुए हम कह सकते हैं कि भारतीय रूपक का विकाब एक दो नहीं, खनेक शताब्दियों में हो पाया होगा। यह—

१ विस्तृत विवरणा के लिए प्रवह्न १०५ देखिए।

इपक का विकास—मानो एक सजीव शरीर था, जिसके रूप में बार-बार परिवर्तन हुए, जिसने जो मिला उसी को हदए कर लिया और फिर भी अपना स्वरूप अलु एख रक्झा। डा॰ बेलवरकर का कथन हैं:— "इसके सब के सब जटिल उपादानों की ज्याप्रया करने के लिए किसी एक सिद्धान्त से काम नहीं चल सकता। इपक के विविध-विध रूप और रंग हैं। उनमें से कभी एक को और कभी दूसरे को लेकर प्रति. भाओं का जो संप्राम हुआ है, उसने हमारे प्रश्न को और भी कटिन बना दिया है। इमें आशा भी यही थी; क्योंकि, रूपक का तात्पर्य कोकानुकृति से है; और, जीवन के समान ही, यदि यह दुविंदक्षेपणीय रहे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या हैं"।

## (१०५) रूपक का यूनानी उद्भव।

कुछ विद्वान् समसते हैं कि शायद संस्कृत रूपक का जनम यूनानी रूपक से हुआ होगा। उनकी आगणा है कि यूनानी रूपक का हतिहास मारतीय रूपक के हतिहास से बहुत अधिक पुराना है; और महान् सिक्रदर के आक्रमण के परचात् भारतीय समुद्रतट पर कुछ यूनानी सोग वस गये थे, जो फुसंत के वक्त जी बहुताने के जिए अपने देश के नाटक खेला करते होंगे। उनके इन नाटकों से भारतीय नाटकों की उत्पत्ति और खुद्धि पर असी प्रकार बड़ा प्रभाव पड़ा होगा, जिस प्रकार उनकी ज्योतिष और गणित विद्या का बड़ा प्रभाव भारतीय ज्योतिष और गणित विद्या पर पड़ा है। वेवर (Weber) और विद्या सिद्धान्त की बेल को मद्दों चहाने का पुष्कक प्रयास किया है। उन्हों ने यवन और यवनिका शब्दों पर बड़ा ज़ोर दिया है। संस्कृत रूपकों में यवनिका शब्दों पर बड़ा ज़ोर दिया है। संस्कृत रूपकों में यवनियों को राजाओं की अङ्गरिकाकों के रूप में पेश किया गया है; पान्तु यूनानी रूपकों में यह आत नहीं पाई जाती है। यवनिका शब्द स्वित करता है कि भारतीय रंगशाकाओं के पट विदेशी सस्त्र या रंग

इस्यादि से कदाचित् ईरानी वेल-वृटेदार काझीन की जाति के किसी वस्त्र से तैयार किए जाते थे। यही बात जैवि ने कही भी है। यूनानी

रूपकों में पर्टे का प्रयोग नहीं है। इससे उक्त सिद्धान्त की स्वयं हत्या हो जाती है। दूसरी श्रोर ऐसे प्रवत प्रमाण हैं, जिनसे सिद्ध होता है

कि संस्कृत रूपक यूनानी रूपक का ऋणी नहीं रहा होगा। श्रन्तराहमा, कथावश्तु कम तथा निर्माण-सिद्धान्त की दृष्टि से यूनानी और संस्कृत

- नाटक एक दूसरे से बिल्कुल विवरीत दिशा में चलते हैं।
  (२)-यूनानी नाटक में देश और काल की एकता का नियम है,
- संस्कृत नाटक में नहीं। काबिदाब के श्राभिज्ञानशाकुन्तब तक में हम देखते हैं कि एक श्रङ्ग का स्थानवन है, तो दूसरे का राजशासाद या इससे भी बढ़कर; एक श्रङ्ग का स्थान मुखोक है, तो दूसरे का स्दर्गबीक।

इतना ही नहीं, एय ही श्रक्ष तक में स्थान-भेद हो सकता है। अभिज्ञान शाकुन्तक के अन्तिम श्रक्ष में हम यही बाठ पाते हैं। काल की

देख, तो श्रामिज्ञानशाकृत्तव्य के श्रान्तिम दो श्रीर उत्तरशामचरित के श्रादिम दो श्रङ्कों की कथाओं के कालों में कई वर्षों का श्रान्तः पाते हैं। (२) संस्कृत रूपक में सुख-दुःख को घटनाओं का सुन्दर सम्मिश्रण

रहता है। यह बात श्रृमानी रूपकों के नियमों के सर्वथा विरुद्ध है। इस इष्टि से संस्कृत रूपकों की तुस्ता स्पैनिश और इङ्गासिश रूपकों के

१ शेक्सपियर के रूपकों के साथ सादृश्य की कुछ ऋौर बातें ये हैं--

(क) विदूषक जो शेक्सपियर के मूर्ख से जिल्कुल मिलता है।

(ख) गद्य-पद्य का सम्मिश्रि**ग**।

(ग) पात्रो के नाना नमूनो की निस्त्रत एक एक व्यक्ति का ही चरित्र-चित्रण अप्रधिक करना।

(घ) काल्पनिक श्रौर भयं कर श्रंशो का समावेश ।

(ङ) श्लेषालङ्कार का प्रयोग तथा शब्दों का हास्योत्पादक तोड्-

मरोड़ |

साथ श्राधिक श्रच्छी तरह की जा सकती है; कारण, इनके लिए, जैसा कि रलैजल (Schlegel) कहता है, "दु:समय (Tragedy) तथा सुखमय (Comedy) शब्दों का प्रयोग उस श्रमिपाय के साथ हो ही नहीं सकता, जिसके साथ प्राचीन विद्वान् इनका प्रयोग किया करते थे" संस्कृत रूपकों की रचना सदा सकदी के जाल के सहस होती है और उनमें "गम्भीरता के साथ इन्होरापन एवं शोक के साथ हास्य" मिला रहता है"। उनमें भय, शोक, करुणा इत्यादि मानवीय सभी हार्दिक भागों को जागरित करने का प्रयत्न किया जाता है सही, परन्तु उनमें कथा का श्रम्त दु:स में नहीं दिखाया जाता। यह दु:सपूर्ण श्रम्त, जैसा कि जीनसन (Johnson) कहता है, शेक्सपियर के दिनों में दु:समय (Tragedy) रूपक का पर्याप्त सक्या सममा जाता था।

- (३) यूनानी काव्य का प्रधान सिद्धान्त जीवन को दर्धरूप और गर्वरूप देखना था; परन्तु संस्कृत के रूपक-लेखक जीवन में शान्ति और अनुद्धतता देखते थे। यही कारण है कि भारतीय दु:समय रूपकों में अत्यिक विपत्ति का चित्र नहीं और सुस्तमय रूपकों में अतिसीम हर्ष का उद्देक नहीं।
- (४) संस्कृत रूपकों में युनानी रूपकों की भान्ति मिलकर गाया जाने वाखा गीत (Chorus) नहीं होता है।

मैक्डानल ने कहा है:—'' उस अवस्था में, जिसमें प्रमाब डालने या उधार लेने का बिल्कुल प्रश्न ही नहीं उठता है, समान घटनाओं की इतनी परम्परा का होना शिला देता है कि दो वस्तुओं का एक जैसा विकास परस्पर निरपेल रूप से भी हो सकता है ''।

१ जैसे—जिस समय नायक नायिका शोक में मग्न हैं उस समय भी विदूषक अपना काम खूब करके दिखलाता है।

<sup>(</sup>च) रूपक की किया को बढ़ाने के लिए एक जैसे उपाय, यथा— पन्नों का लिखना, मृतकों को जीवित करना और कहानीमें कहानी भरना।

- (१) संस्कृत रूपक आकार की दृष्टि से भी यूनानी रूपकों से मेख नहीं खाते हैं। मुन्द्रकृष्टिक का आकार ऐस्काई सस (Aeschylus) के प्रत्येक रूपक के आकार से तिगुना है। दूसरी ओर, जितने समय में यूनानी खोग एक ही बैठक में तीन दुःश्लमय (Tragedies) और एक प्रदूसन (Farce) का खेब कर जैते थे, भारतीय यदि रूपक सम्बा हुआ तो, केवल एक ही रूपक का श्रीमनय करते थे।
- (६) यूनानी के मुकाबिले पर संस्कृत रूपक स्वरूप में वस्तुतः समग्रीय-कल्पना-बहुल होता है।

संस्कृत रूपक अत्यन्त जटिल जाल है। साहित्य द्पंण ने रूपक के मुख्य दो भेद किए हैं—रूपक और उपरूपक। प्रथम के पुनः दस और चरम के अठारह उपभेद किए गए हैं। संस्कृत रूपक का अपना विशिष्ट रूप हैं। इन नाना आधारों पर इम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि संस्कृत रूपक अवश्य प्रकृष्ट प्रतिभा की एक भारतीय प्रसृति है, यह किसी विदेशी साहित्य-तरु की शाला नहीं है। हाँदविद्य (Horrwitz) कहता हैं:— "न्या इम कभी यह कहते हैं कि चूँकि पीकिंग में लीपिज़ग और धीमर से भी बहुत पहले से भे जा-अवन विद्यमान थे, अतः जर्मन-माटक चीनी से किया हुआ ऋख है ? नव फिर भारत के प्रसङ्ग में न्यों ? यदि नाटक-कला का उद्भव चीन में और धूनान में परस्पर निरुत्तेप हुआ था, तो भारत में ऐसा नयों नहीं हो सकता"।

# (१०६) संस्कृतरूपक की विशेषताएँ।

संस्कृत रूपक की कुछ विशेषताएँ --देश और काल की एकता का न मानना, सुख तथा दु:ख की घटनाओं का सुन्दर मिश्रण, दु:खां-तता का पूर्ण अभाव रे, दूसरे देशों के नाटकों की अपेचा अधिक आकार

१ विस्तृत विवरण के लिए प्रघट्टक १०६ देखिए।

२ नियम यह है कि संस्कृत रूपकों में मृत्यु का दृश्य नहीं दिखाया जाता है क्रोर अन्त सुखमय रक्षा जाता है। इस नियम का कठोरता

श्रीर रमखीय करूपना की बहुताता ऊपर विशित हो खुकी हैं। कुछ श्रन्य नीचे दी जाती हैं।

- (१) वर्णन-पूर्ण गद्य का और मुक्तक (Lyrical) पद्य का संयोग। साधारणतया रूपक की गति में वर्णन-पूर्ण गद्य से वृद्धि हो जाती है, भीर ऐसा गद्य प्राय: देखने में श्राता भी हैं; परन्तु प्रभाव का अवश्य वर्धक अवसरानुसारी मुक्तक पर्यों का समावेश ही है। सच तो यह है कि रूपक को वास्तविक हृद्यता और सुन्दरता के प्रदाता ये पद्य ही हैं। इनके बिना रूपक वालां जाप का एक खुष्क प्रकरण रह जाता है। अकेले अभिज्ञानशाकुन्तल में ऐसे कोई दो सो पद्य हैं। साधारणन्त्या रूपक का लगभग आधा शरीर तो इन पद्यों से ही निष्यन्त हो जाता है। ये पद्य विभिन्न इन्दों में होते हैं और किन की काव्य-कुश-खता का परिचय देते हैं।
- (२) संस्कृत कौर नाना प्राक्षतों का मिश्रया— अपने-अपने सामा-जिक पद के अनुसार मिन्न-भिन्न पात्र मिन्न-भिन्न माधाएँ बोजते हैं। साधारण नियम यह है कि—नायक राजा, उच्चश्रेणी के पुरुष श्रीर तपस्विनी ये सब संस्कृत बोजते हैं। विद्षक बाह्मण होने पर भी प्राकृत बोजना है। कुर्जीन स्त्रियाँ, बाजक श्रीर उत्तम वर्ग के सेवक सामान्यतः गद्य में शौरसेनी का श्रीर पद्य में महाराष्ट्री का प्रयोग करते हैं। राज-भवन के श्रम्य परिजन मागधी बोज सकते हैं। गोपाज, जुएटक, से पालन होता है। इसी नियम के उल्लङ्घन से बचने के लिए भवभूति को श्रम्त में सीता श्रीर राम का पुनर्मिलन करना पड़ा है। श्रम्य किवयों की भी ऐसी ही दशा है। यद्यपि श्रम्त में दु:ल्वमय घटना नहीं होती, तथापि करूण रस के श्रीर विप्रयुक्त प्रेमि-युगलों के चित्र खींच खींच कर बड़े २ किवयों तक को रूपक के प्रारम्भ श्रीर मध्य में पर्याप्त दु:ल का वर्णन करना पड़ता है। मुच्छकटिक श्रीर श्रमिश्चानशकुन्तल में यह मध्य में है, श्रीर उत्तर-रामचरित में यह यूं तो सारे में है, किन्तु प्रारम्भ में विशेष हैं।

अवन्यक, च ्वन्यसनी हत्यादि दूसरे जोग प्राकृत के अन्यभेद — आमारी, पैशाची, अवन्ती प्रभृति बोजते हैं। अपअंश का प्रयोग अत्यन्त घृणित और असम्यों के द्वारा होता है।

- (३) संस्कृत स्वक्रकर्ता का मुख्य उद्देश दर्शकसमूह के हृदय में किसी एक विशिष्ट रस का उद्दे क उत्पन्न करना है। वह रस श्रं क्वार, वीर, करुण या कोई श्रोर मी हो सकता है। क्यावस्तु, चित्रण तथा श्रम्थ सब वस्तुएँ इसी जच्य के श्राधीन होती हैं। क्यों कि संस्कृत स्वकों में गति या किया-वेग (Action) के उत्पर बज नहीं दिया गया है, श्रतः श्राधुनिक तुला पर रखने के बाद उनमें से श्रीवक संख्य क यथार्थ रूपक की श्रपेका रूपकीय काव्य ही श्रीवक माने गए हैं।
- (४) रूपकों की कथावस्तु कोई सुन्दर प्रसिद्ध कहानी रक्सी जाती है, ताकि सामानिक इससे पूर्णतया धानन्दित हो सकें। यह कहानी प्रायः इतिहास या रामायगादि में से जी आती है। कुछ अपवादों को खोद यही देखा जाता है कि रूपक की कथावस्तु कोई प्रेम-कहानी होती है, और शक्षार रस ही सुख्य रस होता है। प्रथम-दर्शन होते ही नायक-नायिका का परस्पर प्रेम होता है; परन्तु जीवन भर के लिए संयुक्त होने से पहले उन्हें नियोग-चुर की दुरत्यय-निशित धार पर चलना पड़ता है। इस काल में उन्हें कभी धमिनाष, कभी नैरास्य, कभी सन्देह, कभी निश्चय इत्यादि धनेक मनोनेदनाओं की दीखी श्रनियाँ

१ प्राय: रिवाज यह है कि शृङ्कार रस ही मुख्य रस माना जाता है। इसके बाद वीर का नम्बर है। अपने उत्तररामचरित में भवभूति ने करण का परिपाक किया है। शेष रसों में से अवसरानुसार किसी को भी रूपक में मुख्य रस बनाने का विधान तो कर दिया गया है, परन्तु उनमें से किसी को मुख्य बहुत ही कम बनाया गया है। २ उल्लेखनीय अपबाद ये हैं—विशाखदत्त-रचित मुद्राराज्यस, भट्टनारायण-कृत वेणीसंहार और अहिर्ष-प्रणीत नागानन्द।

की चोटें मेलनी पड़ती हैं। बीच-बीच में राजा के मनोविनोडकाशी बिद्-षक द्वारा या नायिका की विश्वस्त सखी द्वारा छिड़काई हुई हास्यरस की बूँदों से सामाजिकों का सन प्रफुरल रक्सा जाता है।

- (४) संस्कृत रूपक का उपक्रम धाशीवीद के श्लोक से, जिसे नान्दी कहते हैं, होता है। इसके बाद प्रस्तावना श्राती है। इसमें परनी के साथ या किसी परिचारक के साथ भाकर सूत्रचार छि भनेष्य-माण रूपक से दर्शकों को सृचित करता है, श्रीर किसी श्रमिनेता का प्रवेश कराकर रंगमञ्च से हट जाता है। उपभेद के श्रनुसार प्रस्थेक रूपक में श्रंकों की संख्या मिनन मिनन होती हैं। किसी में बक तो किसी में दस तक श्रद्ध होते हैं (उदाहरणार्थ, नाटिका में चार और प्रदसन में एक श्रंक दोता है)। किसी अब्द के समाप्त होने के बाद भ्रन्य श्रङ्क के भारम्भ में प्रवेशक या विष्क्रम्भक नाम से एक तरह की भूमिका दोती है, जिसमें सामाजिकों के सामने उन घटनाओं का वर्जन किया जाता है, जो उनके सामने रंगमञ्च पर घटित न होकर नेपथ्य में घटित दुई हैं। यह इसिबाए कि वे अगसी घटनाओं को अच्छी तरह समभने के योग्य हो जाएँ। पात्रों की संख्या का कोई बन्धन नहीं है। साथ दी पात्र दिव्य, श्रदिब्य या दिब्यादिब्य तीनों प्रकार के हो सकते हैं। रूपक के श्रन्त में भरतोनित ( राष्ट्रीय-प्रार्थना ) श्राती है। इसका पाठ करने वाला कोई प्रधान पात्र होता है। प्रायः यह स्वयं नायक द्वारा ही पड़ी जाती है !
- (६) अब रज़शासा के विषय में लोजिए। नाट्य-शास्त्र के विभान के खनुसार यह वर्गाकार, आयताकार या त्रिभुजाकार होनी चाहिए। नाट्य-शात्र में नाटक खेलने के समयों का भी विधान मौजूद हैं। वे समय हैं:—वान्द्रिक धनध्याय, राजतिलक, जनता के उरसव, धार्मिक पर्व, विवाह, पुत्रजनम, भित्र मिलन, गृष्ठ-प्रवेश या नगर-विजय! ये खेल प्रायश: सङ्गीत-शालाओं में होते थे। रंगमंच के पृष्ट की और एक पर्दा टेंगा रहता था। अभिनेष्ट वर्ग उसी पर्दे के पीछे वेष धारण करके

मञ्च पर श्राता और श्रपना अभिनय समाप्त करके किर इसी के पीछे चला जाताथा। इस पर्दे के पीछे के स्थान की 'नेपथ्य' कहते हैं। जब

कि तो पात्र को शी झता से प्रवेश करना होता था, तब वह 'पर्टें को उठाकर' प्रवेश करता था। मञ्च के प्राकृतिक दश्य तथा सजावट के समान बहुत साधारण होते थे। खेब में की चनेक बातें दर्शकों को वर्णन-पूर्ण पद्यों के प्रनुकरणात्मक किया के या नाट्य (सपरिश्रम सीखे हुए चौर दर्शकों के समम बेने योग्य चक्क-सञ्चादन ) के द्वारा

समसादी जाती थीं।

- (७) ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत रूपककार रूपक का प्रधान प्रयोजन खोकरञ्जन समसते थे, न कि एकमात्र अनुभूयमान जीवन का सजीव चित्र खोंचना। वदि किसी रूपक का श्रवसान सावसाद हो, तो सामाजिक जोग दूयमान श्रीर शोकाकृत होकर रङ्गाला से बाहर
- निकर्ले । ऐसी श्रवस्था में खेल का यथार्थ श्रथं ही व्यर्थ हो जाए। इसके सिवा, म्लरतीय जोग पुनर्जनम के मिछान्त को मानने हैं, श्रतः इनके जिए मृत्यु इतनी दु.खमद घटना नहीं है, ज़ितनी पाश्चात्य खोनों के खिए। इस नियम के श्रप्यादों की श्रोर भी विद्वानों का ध्यान गया है।
- उन्होंने उदाहरण भी हूँ द जिर हैं, नाम के जिए 'ऊरुभक्न' रूपक की समाप्ति शोकोत्पा-दक है। परन्तु ऐसे उदाहरणों में हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि दुःशासन जैसे पात्रों की समवेदना बिरुक्क नहीं हो सकती; उल्टा, वे तो उसकी मृत्यु से असन्न होते हैं।
- सिद्धान्तकारों का सिद्धान्त है कि वास्तविक दुःसमय रूपक का रूप भीषण और रोमाञ्चकर मृत्यु-घटना में सन्तिहित नहीं है, प्रत्युत उस घटना के पहले या पीछे उत्पाद्यमान करुण्यस में। श्रत: भारतीय रूपकों में साचात् मृत्यु का श्रमिनय नहीं किया जाता।
  - (म) इतना ही नहीं। हास्य अथना गम्भीरता की कोई भी बात, जो अशिष्ट समभी जाती है, अभिनीत नहीं की जाती। यही कारर

है कि शापदान, निर्वासन, राष्ट्र-विपत्ति, दशन, जुम्बन, अशन, शयन इत्यादि का श्रमिनय सर्वथा प्रतिविद्ध है।

### (१०७) कतियय महिमशाली रूपक

मुदित अथवा अद्याविध अमुदित संस्कृत रूपकों की संख्या कुः सौ से अधिक है; परन्तु उनमें से महत्त्वपूर्ण जिनका यहां उल्लेख उचित होगा, उँगितियों पर गिनने योग्य ही है। मास, काजिदास और अश्व-घोष के रूपकों का वर्णन तीसरे अध्याय में हो चुका है। दूसरे प्रसिद्ध रूपक ये हैं—

(१) सूदक का मुच्छकित, (२) रामावसी, प्रियदिशिका और नागानन्द, जो श्रीहर्य के बनाए बतलाए जाते हैं, (३) विशासदत्त का मुद्राराचस, (४) मह नारायण का वेणीसंहार, (४) मवभूति का मासती-माधव, महावीरचरित श्रीर उत्तरामचरित, (६) राजशेखर का बासमा-रत ह्रायादि (७) दिङ्नाग की कुन्दमासा, (८) मुरारि का अनर्धराधव, श्रीर (६) कृष्णीमश्र का प्रवोधचन्द्रोदय।

### (१०८) शूद्रक

संस्कृत साहित्य में नृष शृहक महान् जोकप्रिय नाटककार है। इसके नाम का उल्लेख बेतालपञ्चितिस्ति में, दण्डी के दशकुमारचिति में, त्राण के इर्ष चिरित्र और काइम्बरी दोनों अन्यों में, तथा सोमदेव के कथासिहित्सागर में पाया जाता है। कल्दन ने इसे नृष विक्रमादित्य से पूर्वभावी बत्तवाया है। इसका जीवनचरित्र शिक्षत करने के जिए कई प्रनय किसी गए थे। मृच्छकटिक की प्रस्तावना में भी इसके जीवन

१-इनमें से उल्लेखनीय ये हैं:-

<sup>(</sup>क) शुद्रकचरित—इसका उल्लेख वादिघघाल ने काव्यादर्श की अपनी टीका में किया है। (ख) शुद्रककथा— इसके रचियता रामिल और सौमिल थे। इसका संकेत राजशेखर की कृति में मिलता है। (ग)

को कई घटनाएँ वर्णित हैं। यह वेदों का श्रःकृष्ट विद्वान्, गणिव में गतिमान्, कमनीय वजाओं का कान्त और युद्धवीरों के वर-येभव का स्वामी था। दुष्कर रूपस्या करके इसने पार्वती श्वर से वर प्राप्त कर जिया था। श्रोपाण्यानिक वर्णनों में इसकी विविच विजयों और विकान्त कृतियों की गीतियाँ सुनी जाती हैं।

मृच्छकटिक की वर्ण्यवस्तु — रूपक की परिभाषा में मृब्बकटिक को प्रकरण कहते हैं। इसमें दस अंक हैं। इसमें चाहदत्त और वसन्त-सेना की प्रणयक्षीका श्रमर की गई है। चारुदत्त वास्त्यायन के कामसूत्र के अनुसार एक आदर्श नागरिक था। वसन्तसेन। बन्धी की श्रवतार कोई वेश्या थी । गुणशाबी ब्राह्मण चारुदत्त प्रणमी राजीवित दानशी-बता के कारण दरिइ हो गया। इतने पर भी इसने अपने पुरव-कर्स का परित्याम नहीं किया । इसके गुर्वों के कारण वसन्तरीता, जो वेश्या के घर उरपन्त हुई थी, मृत्यगान नमें ऋत्यनत निपुण यी, इस पर मुग्ध थी ।चारुदत्त आत्म- संयमी और मनस्वी पुरुष था । यही कारण है कि हम रागांकुर का सुख प्रायः पहले वसन्तसेना के हृद्यचेत्र में बाहर निकला हुआ देखते हैं । वसन्तसेना ने शकार की-राजा के सालेकी-प्राएय-याचना स्वीकार नहीं की। इससे शकार उस पर कुद्ध दो गया। चारुद्स-विषयक वसंतरोगाका अनुराग शुद्ध और पारमार्थिक है। विट तक को कहना पड़ा कि ''वद्यपि वसन्तसेना एक वाराङ्गमा है,तथावि उसका अनुराग वारा-क्रनात्रों जैसा नहीं है''। शकार ने उसे ताना मारते हुए कहा —''त् एक भिखमंत्री बाह्मण को प्यार करती है।" वसन्तमेना ने इसे प्रापने, खिए गर्न की बात समका। करू और भीर शकार के निर्देश प्रतादन से बह मुर्दिञ्चत हो गई । उसे मरा हुआ समसा तो धूर्त शकार चारदत्त को उसकी हत्या का दोषी उहराने बगा। कितना कस्या दृश्य है ! उस श्रुद्रककथा-पञ्चशिखर रचित पाकृत-कविता। इसका नाम भोज की रचना में ख्राया है। (घ) विकान्तशूद्रक-एक रूपक। इसका नाम भोज श्रीर श्रमिनवगुप्त ने किया।

सुन्द्री की हरा। का दीषी उहराया जाना जिसे वह प्रायों से अधिक प्यार करता था। मैजिस्ट्र ट ने सब के सामने चारुदत्त से प्रश्न किया-वसन्तसेना के साथ तुम्हारा क्या सम्बन्ध है ? कुजीनता, सामाजिक प्रतिष्ठा और जीकिक मानमर्यादा के आवों ने चारुद्ता को एक मिनट के लिए प्रेरणा की कि तू इस प्रश्न को टाल जा; परन्तु शकार ने बार बार जोर दिया तो उसने उत्तर दिया ''क्या मुसे कहना पड़ेगा कि वसन्तसेना मेरी प्रेयसी है ? अब्बा, यदि है ही तो इसमें क्या दोष है ? यदि दोष भी है तो यौवन का है, चरित्र्य का नहीं।'' चारुद्त्त को प्राया-दयड निर्श्वत हो गया। इसी बीच में यसन्तसेना होश में आगई। वद दौषों दौड़ी श्रुक्ती-स्थान पर पहुंची और चारुद्त्त को जान वच गई। इस अवसर पर राजधानी में एक क्रान्ति होगई। आर्थक, जिसे न्चारुद्धा ने जेब से मुक्त होने में सहायता दो थो, उस समय के शासक नृप पालक को गद्दी से उतार कर उज्जैन का राजा हो गया। चारुद्ध के भूतपूर्व अप-कार का समरण करते हुए उसने चारुद्त्त को अपने राज्य का एक उच्च अधिकारी नियुक्त किया।

श्रालो चना — का बिदास तथा सबसूति की उत्कृष्ट कृ तियों और सृच्य कि कि प्रक दर्शनीय भेद है। इसमें न तो नायक ही सद्गुणों का दिव्य श्राद्श है और न प्रतिनायक हो पाप की प्रतिमा। चाइदत्त में कई श्राह्माश्या-उदात गुण हैं, किन्तु यद हुप्यन्त की तरह श्रे ब्हं सम्भवा, इसे नाचना और गाना भाता है और यह सङ्गीता वायों में जाना प्रस्द करवा है। वसन्तसेना में भी न तो का बिद्रास की शकुन्तबा जैसी नव्युवित्यों की मनोहारिता है और न भवभूति की सीता जैसी प्रौदाशों की गौरवशा बिता। विकार हेतु श्रों के चतु दिंक विश्वमान होने पर भी वसन्तसेना का मन स्वच्य श्रीर चारुद्त पर श्रव्याग श्रव्या रहा। पाशव का मन् निकार वार्या भूत शकार जब वसन्तसेना को मार हावने की धमकी देता है और कदियंत करता है, तब भी चारु-

दत्तविषयक उसकी मीतिवृत्ति अचन रहती है और वसके होटों पर अन्तिम शब्द हैं—'नमो चारूद्त्तस्स (चारुद्त्त को प्रशाम)'।

मुन्छकटिक के पात्रों में समाज की सभी श्रेणियों के लोग समिलित हैं। इनके कारण रूपक में पूर्ण यथार्थता प्रतिफिबित होने बागी है। यह इस रूपक की प्रधान विशेषता है। इसमें गति या क्रिया वेग (Action) की बहुताता है; अत: रूपक के जन्नण के सारे श्रङ्गों की दृष्टि से यह एक सम्बारूपक है। इसकी एक श्रीर विशेषता यह है कि सत्ताईस के सत्ताईस लघु पात्रों का व्यक्तित्व विस्पष्ट दिखाई देवा है। पात्रों में राज-दरवारी, पुलिस के सिपाही लुटेरे, चोर, राजनीतिक नर भीर श्री १०८ संन्यासी भी हैं। तीसरे श्रद्ध में इस संघ मारने का एक वर्णन पहते है। इसमें स्तेय-कर्म एक नियमित कवा कही गई है। मुच्छकटिक (सृत्+ शकरिका) नाम छटे श्रङ्क की एक घटना पर श्राश्चित है। वसन्तसेना चारुदत्त के पुत्र की मिट्टी की गाड़ी अपने रत्नजटित स्वर्णालंकारों से भर देती है। यह बात न्यायालय में चारूदत्त पर बगाए हुए श्रीम-योग का पारिस्थितिक साचय (Circumstantial evidence) बन गई भौर इसने श्रमियोग को श्रीर भी जटिल बना दिया। दो प्रेमियों की निजी प्रेम कथा में राजनीतिक क्रान्ति मिला देने से रूपक की रम-सीयता बढ़ गई है।

काल—दुर्भाग्य से गूद्रक के काल का अल्लान्त शोधन शक्य नहीं है। द्वही, बाण श्रीर वेतालपञ्चिशितिकाकृत् ने इसके नाम का उछ ल किया है, श्रत: यह इनसे पूर्वभावी श्रवश्य सिद्ध होता है। करदण के मत से इसी के बाद विक्रमादित्य गदी पर बेंगा। परन्तु यह विक्रमादित्य ही विक्रम सम्बत् का प्रवर्तक था, इस बात को सिद्ध करना कठिल है। निश्चित तो यही माल्म होता है कि चूंकि 'चाहद्त्त' रूपक का ही समुपंत्रहित' रूप सुन्छ्कटिक है, श्रतः गूद्रक भास का उत्तर-आवी है। कई विद्वानों ने इसे श्रवन्ति-सुन्दरी-कथा में विश्वत तुप शिव-

१ इस विषय में विस्तत विवरण महाकवि भास के अध्याय में देखिए।

स्वाति का समकाजीन मानकर इसके काज-शोधन का श्रम उठाया है। एक गणना के श्रनुसार शिवस्वाति का समय ८१ ई० के श्रास-पास है, परन्तु पुराणोक्त इतिहास-तिथियों के श्राधार पर जगाई हुई दूसरीगणना के श्रनुसार वह (शिवस्वाति) ई० प्० चौथी या पाँचवीं शताब्दी में शासन करता था।

(१०६) हर्ष के नाम से प्रचलित तीन रूपक

- (क) प्रियद्शिका, रत्नावली श्रीर नागानन्द इन तीन रूपकों की प्रस्तावना में रचयिता का नाम नृप हर्ष मिलता है। हर्ष नाम के कम से कम चार राजा इतिहास में प्रसिद्ध हैं।
  - (१) हष काश्मीर का राजा।
  - (२) हव , धारा के नृप भोज का पितामह।
  - (३) इष विक्रमादित्य, उज्जैन का राजा; मातृगुप्त का शरयय।
  - (४) हर्ष वर्धन, कन्नौज का स्वामी।

ऐच० ऐच० विक्सन ने रत्नावसी का रचियता काश्मीर के अधि-पति श्रीहर्ष को (१११३-२४ ई०) ठहराया है। परम्तु यह मत प्राह्म नहीं है; कारण, रत्नावली का उद्धरण चेमेन्द्र के (११ वीं श० का मध्य) श्रीचित्यासङ्कार में पाँच बार र, श्रीर नृप जयापीड के (८ वीं श० का चतुर्थ पाद) सचिव दामोदरगुत के कुट्टिनीतम में कम से कम एक बार अवश्य श्राया है। रत्नावली का रचयिता ईसा की श्राठवीं शताब्दी से बहुठ पहले ही हुआ होगा। यह विचार कि कनौज का राजा हर्ष वर्षन (६०६-६४८ ई०) ही रत्नावली का रचयिता होगा

१ राजतरिङ्गिणी में ( ऋनुच्छेद ५६८ ) कल्हण लिखता है :— तत्रानेहस्युच्जयिन्यां श्रीमान् हर्षापराभिधः । एकच्छत्रश्चक्रवर्ती विकमादित्य इत्यमूत् ॥ २ रत्नावली १, ८। २, २। २, ३। २, ४। ऋौर २,। १२। ३ रत्नावली १, २४।